#### प्रस्तावना

यह "त्रजिनिधिं-प्रंथावंती" कविवर महाराजाधिराज राजराजेंद्र जयपुराधीश श्रो सवाई प्रतापित हुजी देव उपनाम 'त्रजिनिधं-रिचत कुछ ग्रंथों का संग्रह है। उक्त महाराज ने महामित महाकि राजि श्रो भित्र हिर-विरिचत शतक-त्रय का छंदे। जिताह किया या, जी नीति-मंजरी, श्रंगार-मंजरी ग्रीर वैराग्य-मंजरी के नाम से, अपनी छटा के कारण हिंदी-साहित्य के सुंदर रत्न, विख्यात हैं। ये तीना मंजरिया दी-तीन बार छप भी चुकी हैं, मून के साथ गद्यार्थ के अनंतर समाविष्ट होकर भी छपी हैं; परंतु महाराज के अन्य ग्रंथ मुद्रण का भूषण पाए हुए कहां दृष्टि नहीं आए थे। बहुत वर्षों से अर्थात् सन् १-६२० ई० के पूर्व ही से हमारा विचार इन महाराज की सुलित किवता का संग्रह करके प्रकाशित करने का था। कुछ ग्रंथ तो हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजों के प्रस्तकालय में ही थे, अन्य ग्रंथ धादि जयपुर के किवयों धौर विद्वानों से हमकी प्राप्त हुए। इस उपलिध्य का विवरण आगे दिया जाता है।

- (१) हमारे घरू सम्रह में नीति-मंजरी, र्युगार-मंजरी, वैराग्य-मंजरी, फाग-रंग श्रीर सनेह-संमाम विद्यमान हैं।
- (२) महाकिव कुलपित मिश्र के वंशज किव प्यारेलालजी (वर्त्तमान) के यहाँ से उक्त पाँची प्रंथ तथा प्रोतिलता, प्रेम-प्रकास, विरइ-सिलता, स्नेइ-बहार, मुरली-विद्वार, रमक-जमक-बतोसी,

रास का रेखता, सुहाग-रैनि, प्रीति-पचीसी, रंग-चै।पड़, प्रेम-पंथ, व्रज-श्रंगार, सारठ ख्याल श्रीर दु:खहरन-बेलि, ये १६ यंथ मिले।

- (३) गुरुवर पंडित ज्यंबकरामजी भट्ट के यहाँ से फाग-रंग, प्रीतिलता, प्रेम-प्रकास, विरद्द-सिलता, स्नेह-बहार, मुरली-बिहार, रमक-जमक-बतीसी, रास का रेखता ध्रीर सुहाग-रैनि—ये ६ प्रंथ प्राप्त हुए।
- (४) महाकि न गणपितजी उपनाम 'भारती' के वंशज कि कतह-नाथजी से प्रीति-पचीसी और रंग-चौपड़—ये दो यंथ आए। इन्हीं से 'प्रताप-वीर-हजारा'' के किन्त मिले जिनका जिक आगे चल-कर होगा।
- (५) श्रीठाकुर ब्रजनिधिजी के पुजारी परम प्रवीग स्वर्गीय मिश्र श्रीनाथजी डेमा गीत के दाधीच विप्रवर से तथा उक्त मंदिर के कीर्त्तनियाँ (गायक वादक) से ब्रजनिधिजी के पद अर्थात् मुद्रित का 'हरि-पद-संग्रह' तथा 'रेखता-संग्रह' के दे। ग्रंथ—यों तीन ग्रंथ संगृहीत हुए।
- (६) भगवद्भक्त संगीत-धुरंधर दारेगा श्री धनश्यामजी पञ्चीवाल-कुल-भूषण से बजनिधिजी की मुक्तावली से पदसंग्रह के पुराने खरें मिले। यही मुद्रित की "श्रीबजनिधि-मुक्तावली" है।
- (७) परम प्रवीग चातुर्यशील महाराज के सेवक चेला गै।री-शंकरजी की एक पुस्तक में ज्ञजिनिधिजी के ३१६ पद मिले। उसमें के छादि के पत्रे नष्ट होने से ४३ पद नहीं हैं। छावशिष्ट पदों में से 'श्रीजजिनिधि-मुक्तावली' में ३८ पद छा जाने के कारण छीर एक पद की कमी गणना में रहने से २३४ पद रहे। इसके सिवा ११ पद हमको फुटकर मिले, वे भी इनमें शामिल किए गए। इस प्रकार मुद्रित के 'ज्ञजिनिधि-पद-संग्रह' में २४५

पद हुए। उन्हीं गैारीशंकरजो की उक्त पुस्तक मे 'प्रताप-श्रृंगार-हजारा' मिला जिसका वर्णन आगे किया जायगा।

'व्रजनिधि-मुक्तावली' के संबंध में स्वर्गीय पुजारी श्रीनाथजी तथा उक्त मंदिर के कीर्त्तनियों से जाना गया था कि यह संपूर्ण संग्रह पाँच इज़ार से ग्रधिक पदों का है जिसमे महाराज ष्रजितिधिजी की गायन की समस्त रचनाएँ एकत्र हैं। इस ग्रंथ का विद्यमान होना खासा पाथीखाना (His Highness' Private Library) और इल्लिदियों के यहाँ बताया गया था। ( ये इलिदिए महाराज से तथा ठाकुर श्री ब्रजनिधिजी से घनिष्ठ संबंध रखते थे श्रीर कुछ श्रव भी रखते हैं तथा उनके बड़े पुरवा परमभागवत इति-हास-प्रसिद्ध राव देशलवरामजी हलदिया हुए हैं।) परंतु यह प्रथ श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। सूची में संख्या १८ से २३ तक जो शंथ दिए गए हैं - धर्थान् 'श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली,' 'दु:खहरन-बेलि,' 'सोरठ ख्याल,' 'त्रजनिधि-पद-संग्रह,' 'हरि-पद-संग्रह' 'रेखता-संप्रह'— वे हमारे विचार में संभवत: उक्त प्रंथ 'त्रज-निधि-मुक्तावली' ही से छाँटकर लिए हुए हैं। 'ब्रजनिधि-मुक्तावली' को खरौँ में जो पदों को साथ संख्याएँ दी हुई हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है; क्योंकि वहाँ पदें। की नकल में सैकड़ों की, अर्थात् -€२१ तक की, संख्या है। जिस मूल ग्रंथ से खरों मे पद उतारे गए उसी के पदें का संख्याक्रम, प्राय: प्रत्येक पद के साथ, नकल करनेवाले ने खरों में लिखा है। परंतु इमने, अनावश्यक जानकर, वे संख्याएँ नहीं दी हैं।

हमारा विचार ते। यह था कि संग्रह करके, धौर श्रवशिष्ट मंथों को भी प्राप्त करके, भली भांति संपादन करने के श्रनंतर, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित करावेंगे। परंतु हुश्रा थों कि बीच ही में, काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के तत्कालीन मंत्री परमविद्यानुरागी

बाबू श्यामसुदरदासजी जयपुर पधारे छीर उन्होंने अपूर्ण संप्रह की देखकरे उसी अवस्था में उसको तुरंत अपने कब्जे में कर लिया। बड़े अनुराग और प्रेम से वे उसको यह कहकर काशी ले गए कि पीछे से सब जुछ ठोक हो जायगा, मानें। उनको एक अलभ्य अमुल्य पदार्थ मिल गया हो। इसके अनंतर यथासमय जैसे जैसे श्रंथ मिले वा लिखे जा चुके, 'दु:खहरन-वेलि,' 'रेखता-संग्रह', 'त्रजनिधि-मुक्तावली','हरि-पद-संप्रह'धीर सबसे पीछे'त्रजनिधि-पद-संप्रह' काशी भेजे गए। इस प्रकार यह संग्रह काशी-नागरीप्रचारियी सभा के अधिकार में दिया गया। सभा ने विद्वद्रमण्य स्वर्गीय गोस्वामी किशोरीलालजी ब्रादि से, यथासंभव उत्तमता-पूर्वक, इसका संपा-दन कराया। परंतु वहाँ भी यह काम एक हाथ से नहीं हुआ श्रीर पदों के क्रम में भी परिवर्तन किया गया। इसके सिवा श्रन्य प्रतियों से मिलान करने का अवसर भी नहीं मिला। इमारे पास भी थोड़े से मूल यंथी की छोड़कर यंथ नहीं रहे; यदि रहते ते। सभा की भेज देते। सभा को भी श्रीर कहीं से सब शंथ नहीं मिले। इस कारण बहुत स्थलों पर पाठ चित्य वा अधूरे धीर संशोधन के योग्य रह गए जिनका संशोधन वा पूर्ति किसी समय दूसरे संस्करण में हो सकी तो की जायगी। इतना विवरण संप्रद-संबंधी हुआ। कथा ते। इसकी बहुत है, परंतु उसके उल्लेख का यहाँ प्रयोजन नहीं।

सभा ने शंधों को रचना के काल-क्रम से रखने को हमसे पूछा ते। हमने उसकी सूची भेज दी। अनेक शंधों में समय नहीं लिखा है। अतः जो कुछ लब्ध हुआ उसे नीचे दिया जाता है। यह सूची हमने २५ जनवरी सन् १६२७ ई० को तैयार की थी। उसके अंनतर भी कुछ शंध मिले हैं। वे भी दर्ज कर दिए गए हैं—

|              | ( 4 )                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेष        | एक प्रति में ११ दी हुई है। परंतु<br>शतवर्षीय पंचांग ने अनुसार १२ होती है।<br>अत: १२ ही लिखी गई। कदाचित लेखक<br>का होष हो * | जयपर के राज-त्योतियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रचना की मिती | फागुन बदी ट गुरुवार<br>फागुन सुदी ७ बुधवार<br>नैत बदी १३ मंगलवार                                                           | फागुन बही ७ रविवार<br>फागुन सुदी १० बुधवार<br>माघ बदी २ शानिवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रचना का      | १८४८<br>१८४८<br>१८४८                                                                                                       | 808 th 80 |
| ग्रंथ-नाम    | १ / प्रेम-प्रकास<br>२ काग रंग<br>श्रोतिलता                                                                                 | सरली विहार<br>सहणारीन<br>बिरह-मणित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मंख्या       | or or or                                                                                                                   | 20 25 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

. महामहे।पाष्याय रायबहादुर श्री नौरीशंकरजी खोक्ता ने शतववीय पंचांग आदि से तथा जयपुर के राज-जोतियो नारायणजी ने हुपा कर पुराने पंचांगों से बार, पंच, तिथि का ठीक करा दिया। तद्धे धन्यवाद।

| संख्य।        | । त्रंथ-नाम  | रचना का<br>संवत् | रचना क्षी मिती            | विशेष                                                                    |
|---------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9             | रेखता-संग्रह | १८४०             | माघ बही २ <b>श्रनिवार</b> | 'रेखता-संग्रह' के दें। भाग थे। प्रथम                                     |
|               |              |                  |                           | के धंत में यह संबंद मिती दो हुई है।<br>बार बहाँ नहों दिया हुआ था इसिलिये |
| <del></del> - |              |                  |                           | नार ही                                                                   |
|               |              |                  |                           | गया ।                                                                    |
| ប             | स्नेह-बिहार  | % तर             | माघ सुदी २ रविवार         |                                                                          |
| ψ             | रमक-जमक-     |                  |                           |                                                                          |
|               | बतीसी        | १ ५ २ १          | आषाढ़ सुदी १२ भुधवार      |                                                                          |
| 0             | प्रीति-पचीसी | १ ५२ १           | कारिक सुदी ५ बुधवार       |                                                                          |
| o~<br>o~      | बन-श्नार     | ४८५ १            | माघ बंदी ६ रविवार         |                                                                          |
| 8             | सनेह-संशाम   | १८५२             | जेठ सुदी ७ शनिवार         |                                                                          |

तीसरी मंजरी के अंत में यह समय दिया

हुआ है। परंतु वार वहाँ नहीं दिया हुआ है। ब्यतः शतववीय पैचीग से गुरुवार (जो भि० भाद्र बदी ५ सं० १८५२ की था) लिखा गया \*। भाद्र बही ५ गुरुवार

महामहोपाध्याय रायबहादुर श्री गौरीशंकरजी घ्रोमा ने खाज घौर विचार से सप्तय-संशोधन-संबंधी जो उत्तर मेजा उसके। यहाँ उद्भुत किए देते हैं, मर्यों पत्र महत्त्व का है और प्रकृत विषय से नितांत संबद्ध है-

"अजमेर। ता० ३---१६२७ ई०। विक्रम संवत् १ ८१३ में आष्टिन बदी २ और ३ शामिल धीं तथा उस दिन सेामबार था, ऐसा उक्त संबद् के हस्त-छिखित चंहु पंचांग से पाया जाता है। द्विया पंचांगों में भाद्र बद़ी १ के। रविवार दिया है, तीज चैाथ शामिल है। पंचांगों में, देशांतर-भेद से, घड़ियों के धमुसार, ज्यतिथियों कभी थागे पीछे हो जाती है। इसिलिये चंहू के पंचांग थीर द्विया पंचांग देानां में थारिवन सुद्। १ की रविवार है। सुदी २ की किसी गणना से रिववार नहीं पड़ता, ही, उक्त संवत् की आखिन बद़ी १, २ की शामिल मान लें ती दूज की सिद्धांत के श्रनुसार बने हुए **ईफींमीरिस** (Ephemeris) में उक्त संबत् की श्राध्विन बदी १ श्रीर श्राध्विन रविवार या सकता है। भिन्न भिन्न सारिषियों के अनुसार श्रासपास की भिन्न तिथियों थाप होती है।"

| -         |               |                  |                      |                                                          |
|-----------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| संख्या    | शंध-नाम       | रचना का<br>संवत् | रचना की मिती         | विशेष                                                    |
| 0.<br>//. | रंग-चापड      | १त५३             | आश्विन सुदि १ रविवार | पुस्तक में पच नहीं दिया हुआ था।                          |
|           |               |                  |                      | पनाग स लगाया गया, जिस श्रा घाफाजी ने<br>निर्धात कर दिया। |
| 9         | प्रेम-पंथ     | 1                |                      | इस सात ग्रंगों (संख्या १७ से २३ तक)                      |
| ក្        | दु.खहरन वेलि  | I                |                      | में निर्माण का समय खिखा नहीं मिला। इसमें                 |
| \$P<br>∞  | सीरठ ख्याल    | 1                |                      | के चार मंथ१७ से २० तक-ने। इतने छोटे                      |
| o         | रास का रेखता  | 1                |                      | है कि इनकी किन्हीं ग्रंथों का संभ माना                   |
| <u>م</u>  | श्रीत्रजनिधि- | 1                | समय नहीं दिया        | जा सफता है। प्रंत ये प्रथक क्ष्य मे                      |
|           | मुकाबली       |                  |                      | ही मिले. इसलिये प्रथक हो गने गए हैं।                     |
| 8         | ब्रजनिधि पद-  |                  |                      | परंतु तीन श्रंथ (२१, २२, २३) पहें। छाहि                  |
|           | संग्रह        |                  |                      | के संग्रह हैं। इनमें रचता-काल क्रेमे होता                |
| W W       | हरि-पद-संग्रह | 1                |                      | क्योंकि पद ते। समय समय पर बने हैं स्रीर                  |
|           |               |                  |                      | संग्रह या संकलन पीछे से हुआ है।                          |

इस कोष्ठक (नकरों) में श्रंथों को समयानुक्रम से रखा गया है। जिनमें समय दिया है उनको अपर धीर विना समय-वालों को नीचे रखा गया है।

'विरह-सिलता', 'दु.खहरन-वेलि', 'सोरठ ख्याल' ध्रीर 'व्रजनिधि-पद-संप्रह' (जिसको पहले इमने श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली का दूसरा भाग लिखा था, परंतु संमिश्रग्ररूप से नाम बदल गया) काशी का पीछे से भेजे गए थे। रेखतें की दो पुस्तकें (वा विभाग) पृथक् पृथक् थीं; दोनों की एकत्र करने के लिये लिखे जाने पर एक कर दी गई। उक्त छोटे यथों को 'श्रोत्रजनिधि-मुक्तावली' में सिम-लित करने का विचार द्वी गया था; परंतु सभा ने पृथक् ही रखना उचित समभा, जो ठीक ही हुआ। 'श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली' सबसे पोछे अर्थात् ता० - मई सन् १-६३२ को भेजी गई, क्यों कि इसके खरें दारागा श्री घनश्यामजी ने दिए तब नकल हुई थी। इन्हीं खरों से ग्रसल शंथ 'त्रजनिधि-मुक्तावली' का एक वृहत्काय संग्रह होना निश्चित हुआ परंतु वह समय संयह प्राप्त नहीं हुआ अत: इन्हीं पदीं के संप्रह का यह नाम दिया गया धीर इसी पद-संप्रह की (पद-विभाग में) प्रथम रखा गया। 'त्रजनिधि-पद-संप्रह', 'हरि-पद-संग्रह' धौर 'रेखता संग्रह'-ये नाम खयं इमने इन संग्रहें। के लच्चों के धनुसार रखे हैं जिससे इनका पार्थक्य जाना जा सके।

शंथों के समयानुक्रम की उक्त सूची इसिलये दे दी गई है कि इससे उनका रचना-काल सहज मे ज्ञात हो जाय और पाठकों को इघर-उधर देखना न पड़े। मुद्रित शंथावली में शंथ काल-क्रमानुसार नहीं रह सके हैं। 'रेखता-संश्रह' गायन के शंथों में छंत में रखा गया; सो उपयुक्त ही है।

यह बात सहज में समभी जा सकती है कि अन्य यंथों की तरह 'ज़जनिधि-मुक्तावली' अर्थात् पदों का संग्रह अथवा रेखते एक

साथ एक ही समय में नहीं बने थे। महाराज परम भागवत थे। कहा जाता है कि भक्तिरस-तरंग वा मन की उमंग में वे जे। पद, रेखते वा छंद बनाते थे. उन्हें उसी दिन वा दूसरे दिन अपने इष्टदेव श्री गोविदजी महाराज की वा पोछे ठाकुर श्री ब्रजनिधिजी महाराज की ग्राप भ्रपेण करते थे। यह प्रायः नित्य का नियम था। राज-कार्यों ग्रथवा युद्ध ग्रादि के कारण यदि इस क्रम में विव्र हो जाता ते। उसका प्रायश्चित्त पीछे से, अधिक पद बनाकर, किया जाता था। प्रसिद्ध । है कि पाँच पद प्रायः नित्य भेट किए जाते थे। पदों के समर्पण के समय उनकी गांधर्व मंडली वा कवि-समाज में से चुने हुए पुरुष ही रहते थे थ्रीर समिप त किए जाने के पीछे वे रचनाएँ पुस्तक मे शुद्ध लिखा दी जाती थीं। किंतु ये पद पहले तो खराँ ( ग्रेशिलयों ) मे ही लिखे रहते थे। इससे यह बात सिद्ध हुई कि पद वा रेखता-संप्रह का एक समय नहीं रहा। 'रेखता' में जो संवत् दिया हुआ मिला, यह कहीं लिख दिया गया होगा। वैसे ही मूल संग्रह का ग्रंथ 'ब्रजनिधि-मुक्तावलीं' मिलने पर उसमें भी रचना की वा लिखे जाने की संवत्-मिती होगी तो मिलेगी। समय समय के उत्सव, विवाह, पाटोत्सव वा विशेष सुख-दु:ख के समय बनाए हुए पद भ्रादि में वे भाव वा विषय ग्रापही विदित हो रहे हैं।

जितने ग्रंथ हमें उपलब्ध हुए हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि समग्र रचना-समूह एक अटल अनन्य भगवद्गक्ति, प्रभु- प्रेम और सच्चे गहरे हरिरस का तरंगमय समुद्र है। उसमें आद्योपांत शांतरस का शांत समुद्र (Pacific Ocean) है जिसकी गंभीर, धीमी, अनुद्विग्न, लीला-लोलित तरंग-मालाएँ मनरूपो जहाज को सुमधुर गित से भगवच्चरणारविंदों में बहाए हुए ले जा रही हैं। कहीं शुद्ध पावन शृंगाररस अकेला ही विहार करता है तो कहीं वीरस भी, सिद्धांतियों के निषेध को विलीन करता हुआ, शृंगार-

रस से ऐसा मिलता है, जैसे पोत रंग श्याम रंग से मिलकर— 'जा तन की भाँई' परें स्यामु हरित-दुित होइ'—मने मुग्धकारी निराला रूप दिखाता ध्यार रंजक रंग जमाता है। महाराज नागरीदासजी का माने। दूसरा ध्यार निराला परंतु कई बातों में मिलता-जुलता सवीं गसुंदर ठाट-बाट है। यद्यपि ये दोनों कि सम-कालीन नहीं थे ता भी ऐसे प्रतीत होते हैं माने। ग्रामित्रहृदय मित्र थे। फिर भिक्त के मैदान मे ऐसे रिसकों का इकरंगी होना स्वाभाविक है। यह 'व्रजनिधि-समुच्चय' (व्रजनिधि-अंथावली) 'नागर-समुच्चय' के साथ विराजने से ऐसा भान होता है कि माने। दे। एकमन एक रूप मित्रों की सुंदर जोड़ी है।

महाराजाओं की रचना महाराजाओं के ही योग्य उच्च कोटि के भावों, रसें, अलंकारें धीर भाषा-वैभव से सजी हुई होती हैं। दोनों महापुरुषों के अंथों की पढ़ने से हमारी निर्धारित उक्ति, पाठकों को, यथार्थ प्रतीत होगी। यहां न तो उस अलीकिकता का निदर्शन करने की स्थान है और न समय ही। पाठक महोदय इतना श्रम स्वयं करेंगे तो उन्हें श्रम-साध्य सुख का आधिक्य भी प्राप्त होगा। पहलें 'नागर-समुच्चय' तो मुद्रण रूप में प्रकाशित हो ही चुका है । अब यह 'ब्रजनिधि-अंथावली' भी वही रूप धारण करके दर्शन देती है। दोनों की तुलना कर आनंद प्राप्त करना जीहरियों का काम है। इसमें संदेह नहीं कि नागरीदासजी की किवता में कुछ प्रौढ़ता धीर शब्दें। तथा भावों की जड़ाई सी प्रतीत होती है। यह ब्रजनिधिजी

<sup>े</sup> किशनगढ़ के महाराज परम भगवद्भक्त नागरीदासजी की समस्त रचनाश्रों का संग्रह 'नागर-समुच्चय' के नाम से—संवत् १६४४ (सन् १८६८ ई॰) में—'ज्ञानसागर प्रेस' वंबई में छुपी था। नागरीदासजी का नाम सावंतिसहजी था। उनका जन्म संवत् १७४६ वि॰ में हुन्ना था श्रीर गोलोकवास सं॰ १८२१ में, यही महाराज प्रतापिसंहजी (व्रजनिधिजी) का जन्म-संवत् है।

की कविता उक्त सब गुणों को अपने ढंग पर धारण करती हुई स्फीत, निरामय और शुद्ध-स्नात भावें को रसीले-चटकीले-नुकीले-पन से सीधा-सादा रूप प्रदान करती है। परंतु ब्रजनिधिजी के भावें का अनूठापन हमें कुछ बढ़कर जँचता है। दोनों कवियों में बहुत दृढ़मूल भावुकता, भक्ति की अनन्यता, मनोभावें की सत्यता और गंभीरता अलीकिक है। दोनों के समान इष्ट श्री राधा-छुष्ण, वा और निकट जाने पर, श्री नागरी गुण-आगरी राधिकाजी ही हैं।

इन दोनों राजस किवयों के श्रंथों में जो श्रानंद भरा हुत्रा है इससे कहीं बढ़कर श्रानंद इनके पद्दों श्रीर गायन-निबंधों में हैं। दोनों के पद प्राय: टकसाली श्रीर रसीले हैं जिनको गायन-समाजी श्रीर वैष्णव-भक्त बड़े चाव श्रीर मनोयोग से गाते तथा याद रखते हैं।

किसी समय महाराज नागरीदासजी के एक सत्संगी मित्र महा-राज त्रजनिधिजी के पास जयपुर में थे। एक दिन त्रजनिधिजी श्रीभग-वान कें। पद समर्पित कर रहे थे ॥ पहले ते। उन्होंने यह पद कहा—

"सुरित लगी रहें नित मेरी श्री जमुना वृंदावन सें। निस-दिन जाइ रहें। उतही हैं। सेावत सपने मन सें।। बिना कृपा बृषभान-नंदिनी बनत न बास केाटिहू धन सें।। "ब्रजनिधि" कब हुँहै वह श्रीसर ब्रज-रज लेाटें। या तन सें।। २३॥"

---- व्रजनिधि-पद-संग्रह

### फिर दूसरा पद कहा—

"इम ब्रजबासी कबै कहाइहै। प्रेम-मगन ह्वं फिरें निरंतर राधा-मोहन गाइहें॥ मुद्रा तिक्षक माळ तुळसी की तन सिंगार कराइहें। श्रीजमुना-जळ रुचि सें अचें महाप्रसादहि पाइहै॥

<sup>ः</sup> किसी किसी के मत से जोधपुर के महाराज थे।

कुंज कुंज सुख-पुंज निरिख के फूले श्रॅग न समाइहैं। कृपा पाइ प्यारे ''व्रजनिधि'' की बिमुखन भन्ने हँसाइहैं ॥ ३२ ॥'' -- वजनिधि-पद-संग्रह

#### फिर तीसरा पद कहा-

''लगनि लगी तब लाज कहा री। गौर-स्याम सा जब हम श्रदके तब श्रीरन सां काज कहा री॥ पीया प्रेम-पियाला तिनका तुच्छ श्रमल का साज कहा री। ''व्रजनिधि'' व्रज-रस चाख्यो जाने ता सुख त्रागे राज कहा री ॥ ७३ ॥'' ---- त्रजनिधि-पद-संग्रह

तीसरे पद के अंतिम चरण के "ता सुख आगे राज कहा री" का कहना (या गाना ) था कि नागरीदासजी के सत्संगी मित्र ने व्रजनिधिजो की प्रेम से बाँह पकड़कर कहा कि अब देर क्या है, पधारिए। इस पर जजनिधिजी ने निरह-कातरता से निनय-पूर्वक कहा कि श्री प्रियाजी ने वह विभूति द्यापकी ते। प्रदान कर दी परंत् मैं स्रभी उसके योग्य नहीं समभा गया। तदनंतर उन्होंने यह रेखता (गजल) कहा-

''जहां कोई दर्द न बूमे तहां फर्याद क्या कीजे। रहा छग जिसके दामन से तिसे कहा याद क्या कीजे॥ ज महरम दिल का हो करके रुखाई दे तो क्या कीजे। वह "वज की निधि" कहा करके न वज रज दे तो क्या कीजे॥ २२॥" ~-इरि-पद-संग्रह

दोनों के पदों मे कई जगह साम्य है। जयपुरी बोली में दोनों हों को कितने बढ़िया और नुकी खे पद हैं। यथा—

"नैयारी हो पढ़ि गई याही वाँग। श्रलवेली री छुवि विन देख्याँ जिय नहिं लागे श्रीण ॥ मगज भरी ध्रति तीखी चितविन चढ़ी रूप-खर-सांग । मनड़े। बेधि किया बस सुंदर ब्रजनिधि रसिक सुर्जाग ॥ ६०॥"

—श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली

"कार्नीं कार्में याराहो थे तो म्हाहे बाला लागाजी राज। खरी दुवेरी कुर्जां माँहीं थाँसूँ म्हारा काज॥ रॅगरा भीना छुल छबीला केसरियां कियां साज। व्रजनिधि म्हारे मन में बसैया श्राघा श्रावा श्राज॥ ४२॥" —श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली

"जी मोही छूँ हैंसि चितविन मन लेगीं।

मोही हसिन लसिन दसनाविल रस बरसें सुखदेगीं॥
लोक-बेद-कुळ-कानि तजी चित चिढ़ गया नेह-निसेगीं।

बजनिधि हाथ निमाछे म्हारा हूँ ता रँगी इग्ररी हित रेगीं॥ ६२॥"

—श्रोब्रजनिधि-मुक्तावली

"धाँरी बजराज हो नेणाँ री सैन बाँकी छै।

मोर सुकट छबि श्रद्धत राजे रूप ठगौरी नाँकी छै॥

बिन देख्याँ कळ पळ न परे जी श्रीचक लागी धाँकी छै।

ब्रजनिधि प्रांणपीवरी चितवन निपट सनेह श्रदाँ की छै॥ ७९॥"

—श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली

"हेली हे नहिं छूटें म्हारी काँग । क्यूँ चोर्घा सांविलिया सामा दाजीरी म्हांहे र्थाण॥ वासे क्यूँ लागी तू म्हारे गोठँिया भूँहाँ तीय। कुण चाले ब्रजनिधिरी सेर्जा मत तींग्ये पलादे जींगा। ८७॥" —श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली

"वनी जी थारी वनडो जिलतिकसीर । श्रववेलो उदमायो श्रदीलो श्रीखिड्यारी चेार ॥ होसी श्राज उद्घाह व्याहरी जोसी लेसी लाख करेरर । थारी श्रक वाँका वजनिधिरी जोड़ी वर्णसी जेरर ॥ ६० ॥" —श्रीवजनिधि-मक्तावली

"होजी म्हाँसूँ वोलो क्योने राज श्रणवोले नहीं वणसी। चूरु पढी काई सोही कहो जी सींच फूड ये। छणसी।। सो क्योरा सिखलाया खिजोते। प्रीत-रीत कुण गणसी। व्रजनिधि कपट-छपटरी मपटाँ सीखणहारो थाँसों भणसी॥१०३॥" —श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली

इत्यादि बीसों पद बड़े रसीले धीर सुंदर हैं जिनको पढ़ने धीर गाने से मन मस्त हो जाता है। इसी प्रकार पंजाबी बीली में अनेक अनूठे पद हैं जिनको गवैए लोग बहुत सराह सराहकर गाते हैं।

अब महाराज नागरीदासजो के जयपुरी बोली के देा-एक पद देते हैं जिससे उनके रसभरे वचन का भी आनंद मिले—

राग सारठ

"हो मालो देखे रिसया नागरपनी। सारा देखे लाज मरी छी र्थावाँ किँए जतनी॥ छैल श्रनेखो कहाो न माने लोमी रूप सनी। रिसकविहारी नणद बुरी छै हो ऊँस्ँ छाग्यो छै म्हारी मनी॥ १॥" "लाडी हठ मांड्यो मांमछ रात।

तिरछी लखे लजीला नेंगां वेंगां वात॥

छिपी सेंहि सुणि भेंहिं। िसमके विमाक दुरावे गात। नागरिदास श्रास उमँगे पिय, हिए जकलापात॥२॥"

नागरीदासजी की बहुत सी रचनाओं के बीच वा ग्रंत में तथा 'नागर-समुचय' के ग्रंत में 'रिसक-बिहारी'\* के ग्राभोग (उपनाम) से जयपुरी बोली के बहुत से ग्रानाखे पद हैं जिनकी रचना बहुत में जी हुई, स्वच्छ ग्रीर मनोरंजक है। जिन रिसकों को इस बोली के उत्तम पदों का संग्रह करने की इच्छा हो वे सहज ही इस ''नागर-समुचय" से तथा ब्रजनिधिजी के पदों से, जो इस (ब्रजनिधि-ग्रंथावली) ग्रंथ में छपे हैं, ले सकते हैं।

व्रजनिधिजो श्रीर नागरीदासजी के श्रंथ-नामों में भी कहीं कहीं साम्य है। उदाहरणार्थ इनकी 'श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली' है तो उनकी "पद-मुक्तावली"। इन्होंने 'फाग-रंग' बनाया है तो उन्होंने 'फाग-बिलास' वा 'फाग-विहार'। इनका 'रास का रेखता' वा 'सोरठ ख्याल' है तो उनका 'रास-रस-लता' इत्यादि।

पिछले वर्षों मे श्री नागरीदासको का जीवन-पर्यंत श्री वृंदावन में सतत निवास रहा। इन दिनों वे पूर्ण त्यागी थे। इससे थ्रीर गहरे सत्संग से उन्हें ब्रजभाषा का बढ़ा हुआ अभ्यास था थ्रीर अच्छे अच्छे कवियों का नित्य संग था। अतः उनको एतादृशी कविता का बहुत अवसर मिला था। परंतु ब्रजनिधिजी को जन्म भर (राजत्वकाल) में, राजकाज ध्रीर युद्ध आदि से इतनी फुर्सत कहाँ थी। फिर भी उनकी भक्ति थ्रीर सत्संगति को धन्य है जिसके कारण, अवकाश की संकीर्णता मे भी, उन्होंने काव्य-रचना का इतना महत्तर कार्य्य किया थ्रीर कराया।

<sup>· &#</sup>x27;रसिक-विहारी' महाराज नागरीदासजी की पासवान परम भागवत वनीठनीजी थीं। ये सदा महाराज के साथ ही रहती थीं ग्रीर रसीजी एवं सुमधुर कविता करती थीं। इनकी रचना में महाराज का भी हाथ रहता था। इससे यहाँ उदाहरण दिया गया हैं।

हमकी ज्ञात हुआ था कि महाराज व्रजनिधिजो ने २२ यंथ बनाए थे ग्रीर यह प्रंथावली उनकी "ग्रंथ-वाईसी" कहाती . थी। परंतु प्रभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि वे बाईस प्रथ कीन कीन से थे। संभव है कि हमारे संगृहीत ग्रंथ, सब वा कुछ, उन बाईस यंथों में से धवश्य हैंगि। महाराज की बाईस के श्रंक से मानो कुछ प्रेम सा था। उनके पास 'कवि-बाईसी', 'वीर-बाईसी', 'गांधर्व-बाईसी', 'वैद्य-बाईसी', 'पंडित-बाईसी' ऐसी कई बाईसियाँ थीं, जिनमे उस विद्या वा गुण के पारंगत बाईस प्रधान व्यक्ति होते थे। किसी दल में बाईस से अधिक व्यक्ति भी होते थे ते। भी उनका समूह बाईसी ही कहलाता था। 'बाईसी' शब्द प्राय: फैाज के लिये प्रयुक्त होता था, परंतु यहाँ अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ था। उक्त 'शंय-बाईसी' मे अवश्य ही 'त्रजनिधि-मुक्तावली' रही होगी । इसके श्रंतर्गत, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पाँच हजार से भी अधिक पद बताए जाते हैं। हमारे संप्रह में पदें। के चार दुकड़े ( खंड ) त्राए हैं—(१) श्रीत्रजनिधि-मुक्तावली—यह त्रजनिधि-मुक्तावली का कोई अंश प्रतीत होता है। इसमें सभी पद वजनिधिजी के हैं। (२) 'त्रजनिधि-पद-संप्रह'—इसमे महाराज के पदी के साथ साथ प्रन्य कवियो के भी कुछ पद हैं तथा अधूरी 'चीजें' भी हैं। कहा जाता है कि इसको महाराज के सामने किसी ने उनकी मर्जी से छाँटकर संयह कर लिया था। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह संयह चेला गैारीशंकरजो से प्राप्त हुआ था। (३) 'हरि-पद-संग्रह'—यह भी इसी ढंग का संत्रह है, परंतु इसमे विशेषता यह है कि इसमें भक्ति के नाते से संप्रह दुष्रा है श्रीर वहुत अनुठे श्रीर संदर पद आए हैं। 'रेखता-संग्रह'—इसमें के सब रेखते महाराज के बनाए हुए हैं। रेखते के कहने श्रीर गाने का उस जमाने में चलन था। की सभा मे अनेक किव इस ढंग की किवता करने में प्रवीण थे।

उनमें 'रसरास' जी तथा 'रसपुंज' जी गुसाई बहुत बढ़े-चढ़े थे। उनके रेखते जयपुर में बहुत प्रसिद्ध हैं श्रीर उनके वंशज, जी जाट के कुने वा पुरानी बस्ती में रहते हैं, अब तक उनकी रचना की गाते श्रीर रचित रखते हैं।

विज्ञ पाठकों को विदित होगा कि 'रेखता' के तर्ज की कविता का प्रचलन उर्दू भाषा की कविता के साथ बताया जाता है। शाह शाहजहाँ के जमाने मे, उसके लश्कर (शाहजहानाबाद) मे, नाना देश श्रीर नाना जाति के पुरुषों की बोलियों (फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत आदि ) के शब्द हिंदी में मिलने से श्रीर लश्करवालों मे बोले जाने से हिंदी का जो रूपांतर हुआ वह, फारसी के ग्रचरों में लिखा जाने के कारण, 'उर्दू' कहा गया था। शब्द फारसी भाषा मे लश्कर का अर्थ रखता है। 'रेखता' भी उर्दृ ही का नाम है। उर्दू भाषा में सुढाल स्रीर सुंदर गजलों तथा शोरों की रचना हुई तो उनका 'रेखता गजल' या 'रेखता शोर' कहने फिर परवर्ती 'गजल' या 'शेर' शब्द प्रयोग-प्रवाह से छूट गया ते। गजल या शोर की ही रेखता कहने लग गए। 'रेखता' शब्द फारसी के 'रेखतन्' मसदर (धातु) से बना है जिसका अर्थ 'ढाखना' या 'ठीक बिठाना' है। जैसे 'रेखता-पा' यदि किसी घोड़े का विशेषण हो ते। उससे यह अभिप्राय है कि उस घोड़े के ग्रंग सुंदर ग्रीर सुडोल हैं, मानों साँचे ही मे ढाले गए हैं। यों उद् मे कही हुई गजलों की रेखता कहने मे यह भी लच्य है कि वे सुंदर थीर सुडाल भाषा मे रचित हैं। 'गजल' अरबी शब्द है। इसका वास्तविक ग्रर्थ युवतियां के साथ बातचीत या प्रेमालाप करना है। परंतु योगिक अर्थ में इश्क या प्रेम, स्त्रियों को रूप-योवन आदि का वर्णन, नायिका के शृंगार वा हाव-भाव का निरूपण, उससे चुहल-चाचले की वाते, प्रिया का विरह, विरह वेदना की पुकार, शिकायत, उलाइना इत्यादि का वर्णन

ही अभिप्रेत है। फिर गजल में अन्य विषय भी बाँघे जाने लगे। उर्दू में फारसी के छंदों का ही अधिक प्रयोग रहा! जब हिंदीवालों ने इस तर्ज का अनुकरण किया तब प्राय: उन्होंने भी प्रचलित फारसी छंदों को ही यहण किया। हमारे छंद:शास्त्र ने, फारसी छदों का भी, वर्ण वा मात्रा के अनुसार परिमाण करके, बता दिया है कि फारसी (या अरबी) का, प्रत्येक छंद हमारे पिंगल की कसीटी में कसे जाने पर, कोई न कोई नियम, लच्चण वा नाम पाने के योग्य हो जायगा\*।

महाराज प्रतापसिंहजो की सभा में जहाँ संस्कृत श्रीर हिंदी के किव थे वहाँ उदूं (रेखता) के शायर भी थे श्रीर हिंदी में उदृं के तर्ज पर किवता करनेवालों—'रसरास','रसपुंज' श्रादि किवयों—की कमी नहीं थी। गवैए भी रेखतो को गाते थे। इनके श्राक-र्धण ने हिंदी मे भी, लोगों की रुचि के श्रनुसार, रेखतो की रचना का प्रचार करा दिया। महाराज व्रजनिधिजी को भी यह तर्ज पसंद श्राया श्रीर श्रापने भी इसमे प्रचुर रचना कर डाली। श्रापके रेखते सुंदर श्रीर मनोहर बने। वे इतने श्रच्छे हुए कि उन्होंने भक्त जनों के मन की मुख कर दिया; श्रीर, इस प्रकार श्राज से कोई १०० वर्ष पहले राजस्थान मे भी 'खडी वोली' (हिंदी-मिश्रित उद्दे ) में श्रच्छो किवता होती थी।

इजिनिधिजी के रेखता के रचना-क्रम पर दृष्टि डालने से इस वात के लिखने की भी आवश्यकता है कि गजल कैसी श्रीर कितने शेरी की होनी चाहिए। फारसी शायरा के नियमानुसार गजल (रेखता)

यह बात 'रणा पिगल' थादि मंथों से स्पष्ट है कि फारसी-श्ररवी के छंद पिंगल के नियमों से श्रनुशासित होने पर कोई न कोई नाम वा लचण पा सकते है, यद्यपि उनके छंद "श्रांजाने-हफूगाना" श्रांर उन वजना के विकारों के परिमाणों के श्रनुसार वनते हैं।

में तीन शेरें। से कम श्रीर पनीस से अधिक न होना चाहिए।
परंतुं उर्दूवालों ने सी से भी अधिक शेरों की गजलें लिख डाली हैं।
गजल का प्रथम शेर 'मतला' श्रीर श्रंतिम 'मकता' कहा जाता है
जिसमें किव का श्राभाग (उपनाम) भी हो। परंतु हम व्रजनिधिजी के रेखतें में दे। दो शेरों (चार मिसरों) के रेखतें की संख्या श्रिधक देखते हैं। इस प्रकार ऐसे रेखतें का पहला शेर मतला श्रीर दूसरा ही मकता हुआ। चार मिसरों की किवता की 'रुवाई',
पाँच मिसरों की किवता की 'मुखन्मस' श्रीर छः मिसरों की किवता की 'गुसहस' कहते हैं इसी तरह श्रीर नाम भी हैं; परंतु उनके तर्ज भिन्न हैं। रेखते के संबंध मे व्रजनिधिजी ने एक रेखता ही कहा है—

"यह रेखता है यारो है रेखता। यह देखता है दिखबर यह देखता॥ यह सच कहै पता है हैगा यह पता। "ब्रजनिधि" मिखन-मता है सुने। यह मता॥ ६१॥"

—रेखता-संग्रह

इसमे महाराज ने रेखता के ढंग की किवता की प्रशंसा की है श्रीर यह बताया है कि यह रेखता मैंने भी परम सुढ़ार बनाया है, जिसकी दिलवर (अपने प्यारे इष्टरेव) भी पसंद करते हैं तथा इसके गुगा वा प्रभाव का निश्चय 'ब्रजनिधि' किव को इतना हो चुका है (पता = पुखता; ठीक। पता = प्रतापसिंह) कि ब्रजनिधि (ध्रपने इष्टरेव) की प्राप्ति का जो दृढ़ संकल्प है वह इस रेखते के द्वारा स्तुति करने से सिद्ध हो जायगा।

'रेखता संग्रह' में संगृहीत रेखतें के ग्रातिरिक्त इस ग्रंथावली के 'हरिपद-संग्रह' में ग्रीर भी रेखते ग्राए हैं। यथा—

- (१) गजल सं०२२; पू०२५५। (८) रेखता सं० १६३; पू० ३०३।
- (२) रेखता सं०२७; प्र०२५७। (६) राग ईमन (यह रेखता है) सं० १-६४; प्र०३०३-०४।
- (३) शेर सं० ११७; पृ० २८२- (१०) रेखता सं० १६५; पृ० ८३। ३०४।
- (४) रेखता सं० १३२; पृ० (११) रेखता सं० १-६६, पृ० २८७-८८। ३०४-०५।
- (५) रेखता सं० १३७; पृ० (१२) रेखता सं० १६७; पृ० २८६। ३०५-०६।
- (६) रेखता सं० १६२; पृ० (१३) रेखता (कलिंगड़ा) सं० २-६६। १-८८। पृ० ३०६-०७।
- (७) रेखता (कित्तगड़ा) पृ० (१४) रेखता सं० २०२; पृ० १६२; पृ० ३०३। ३०७-०८।

इस प्रकार १४ रेखते उक्त ग्रंथ में आए हैं जिनमें से उक्त एक तो रेखता-संग्रह ही में आ चुका है। इनके सिवा, जैसा पहले कहा जा चुका है, 'बिरह-सिलता', 'रास का रेखता' श्रीर 'दु:ख-हरन-बेलि' तो स्वयं रेखते हैं हो।

|                    |                        |            |              |           |              |             |              |             |                |                                         |            |           |              | 18 2 R          |              |                     |          |           |
|--------------------|------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|----------|-----------|
|                    | सब याडं                | it<br>U.   | U.<br>M.     | mr<br>Sy  |              | ๙           | <b>39</b>    | m/<br>m/    | u,<br>u,       | 0*                                      | or<br>or   | ያሉ<br>የሌ  | 603          | 200             | m'<br>0<br>0 | w                   | 9        | س<br>برد  |
| ध्या               | गुय्र                  |            |              |           |              |             |              |             |                |                                         | ••••       |           | -            |                 |              |                     |          | Tildhup.  |
| की संख्या          | 15रूर्                 |            |              |           |              | <i>~</i>    |              |             |                | o=                                      |            |           |              |                 |              |                     |          |           |
| खादि               | <u>ਝ</u> ੁਸ            |            |              |           |              |             |              |             |                |                                         |            |           |              |                 |              |                     | _        | _         |
| बंदों और पदों इ    | है।ए।है इंह<br>है।ह    | তাত        |              |           |              |             |              |             |                | *************************************** |            | -         | _            |                 |              |                     |          |           |
| ं ज़ेर<br>इ        | <b>μ</b> 2≅            |            |              |           |              |             |              |             |                |                                         |            |           | 9            | w<br>or         | 34           |                     |          |           |
| ते खंद             | ाष्ट्रीडिक्ट           |            | w<br>n       |           |              |             |              |             |                |                                         |            |           | 8            | w               | w            |                     |          |           |
| निधि-मूं यावली" के | स्रवेषा                |            |              | ar        |              |             |              |             |                |                                         |            |           | _            |                 |              | m'                  |          |           |
| गवल                | म्<br>म्रशिक           |            |              | est<br>or | <u>-</u>     |             |              |             |                |                                         |            |           |              |                 |              | *                   |          | 3         |
| य-वा               | ाठप्रा <del>त्रि</del> | w          |              | w         | w,           |             | us,          | a           | <del>-</del> - |                                         | nγ         | <b>~</b>  | <b>~</b>     | us,             | w            |                     | U.<br>U. |           |
| निनि               | 1ड़ाई                  | m,         |              | ភ         | 34           | <b>0</b> *  | 8            | m/          | m/             |                                         | 8          | 32        | ω<br>20      | 30              | 78           | <b>0</b> =          | 20       | 32<br>EL, |
| (A)                | ग्रंथ नाम              | श्रीतिबता  | सनेह-संग्राम | फास-रंग   | त्रेम-प्रकास | विरह-मिलिता | स्नेष्ट-बहार | सुरली-विहार | रमरु-जमक-बतीसी | रास का रेखता                            | सुहाग-रेनि | रंग-चापढ़ | निति मंबरी । | श्ट गार-मंजरी 🗸 | वराग्य मजरी  | मीति-पचीसी          | ਸੰਸ-ਧਥ   | मज-१२ गार |
|                    | स                      | <i>5</i> • | œ            | m         | သ            | Ŋ           | w            | פ           | น              | W                                       | 0          | 0°        | 8            | ny<br>or        | )3<br>07     | <i>&gt;</i> /<br>•• | W<br>T   | 9<br>     |

|                                 |                                       |                                       |                                         | ,                                       | ,                                                                                  |                                       |          |          |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
|                                 |                                       |                                       |                                         |                                         | 10° b                                                                              | गजल शेर                               | <u> </u> | <b>ì</b> |
| 9 6 6                           | 0* 0*                                 | ₩ ₩<br>₩ ₩                            | , w                                     | ۵<br>ع<br>ه                             | सखा की                                                                             | रेखता                                 | 80 80    |          |
|                                 |                                       | ·                                     |                                         | 0~                                      | र बक                                                                               | हू <u>य</u><br>१५ %                   |          |          |
|                                 | 67                                    | रे <b>०</b> श्रेर                     | 4 w 4 u 4 u 4 u 4 u 4 u 4 u 4 u 4 u 4 u | 29 8 + 9                                | 'दु खद्दरम-वेलि' थीर 'सेरट स्थाल'—इन तीने के श्रंतर्गन प्दों की पृथक् सख्या दी है- | · for a                               |          |          |
| 9 2 2                           | <b>67</b>                             | १ १<br>१                              | -                                       | ° 2                                     | र्थतग्री                                                                           | िक<br>कि                              |          | सब १४७०  |
|                                 |                                       | ख़ <sub>•</sub><br>से ।               | +<br>ux                                 | w + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | ा तीना के                                                                          | खुद्धे<br>१११                         |          |          |
|                                 |                                       | m²                                    |                                         | 0+<br>0+                                | ho                                                                                 | सवैया<br>२ <i>४</i>                   | 20       |          |
|                                 |                                       | <b>6</b> **                           |                                         | w<br>Y                                  | ड स्यात<br>ती गई                                                                   | बरवै चौपाई कवित्त सबैया<br>१ ३ ११० २४ | 200      |          |
|                                 |                                       | w′<br>•→                              |                                         | *                                       | ंसेस<br>ह ही ब                                                                     | चौपाई<br>३                            |          |          |
|                                 |                                       | w<br>>>                               |                                         | 0<br>0*<br>0*                           | 'दु खद्दरन-वेखि' थीर 'सेरट स्पात्त'-<br>इनकी संख्याएँ एक एक ही जी गई है            | च वा                                  |          |          |
|                                 |                                       |                                       |                                         | ce<br>ce                                | रूपन-वेति<br>संख्यापू                                                              | देग्हा सारठा<br>४६१ ६६                |          |          |
|                                 |                                       | م<br>ش                                |                                         | 20<br>en<br>0~                          |                                                                                    | क्राह्म                               |          |          |
| / श्रीव्रजनिधि मुक्ता-<br>नक्ती | दु.खहरन-वेलि<br>सेगरठ स्वाल           | ब्रजनिधि-पद्-संत्रह<br>हरि-पद्-संत्रह | रेखता-सग्रह                             | सं                                      | नेाट—'शस का रेखता',<br>रेखता वा पट होने के कारण                                    | चिगत ट्येारा                          |          |          |
| น                               | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 80 B                                  | m²<br>m²                                |                                         | सेखता                                                                              | ष्                                    |          |          |

अब यहाँ इस ब्रजिनिधि-प्रंथावली में संगृहीत प्रंथों का संचेप में दिग्दर्शन कराते हैं। इनकी संख्या २३ है, जिनमें पहले छंदों के प्रंथ हैं फिर पदों के। छंदों के प्रंथों को हम "प्रंथ-विभाग" कहेंगे ध्रीर पदों के ग्रंथों को "पद-विभाग" कहेंगे। ग्रंथों में सं० ६ (राख का रेखता) स्वयं एक गायन की चीज (ग्रर्थात् रेखता) है, छंद का ग्रंथ नहीं है। इसी तरह सं० १६ ध्रीर २० भी हैं, परंतु वे गायन के स्वतंत्र ग्रंथ माने गए हैं।

## (१) यं य-विभाग

सं०१ से १७ तक को हम प्रंथ कहते हैं और इनका थे। इं थोड़ा विवरण देते हैं, जिससे उनके विषय और प्रयोजन आदि पहले से हो जाने जा सकें। यह विवरण सं०१ से १७ तक के प्रंथों का लगातार है। "पद-विभाग" (अर्थात् सं०१८ से २३ तक के प्रंथों) का कुछ ने।ट इस "प्रंथ-विभाग" के आगे दिया गया है।

(१) प्रीतिलता—यह दर दे हि-से रठों का ग्रंथ है जिसमें राधा-छष्ण के परस्पर प्रेम की उत्पत्ति, परस्पर की मने लिग्नता, परस्पर की चाह, मान, मानभंग, पुनः प्रेम-प्रवाह ग्रीर दंपित-विलास का अनूठा विवरण है। इसमें बीच बीच में शुद्ध मने रम ज्ञाभाषा में प्रसंग-दोतक वचनिका (गद्य) है। दे हि ऐसे सुंदर ग्रीर सालंकार बने हैं कि उनसे विहारी ग्रादि महाकवियों की उच्च के दि की रचना का ग्रानंद प्राप्त होता है।

> "परसिन सरसिन श्रंग की, हुलसिन हिय दुहुँ श्रोर। नैन बैन श्रॅग माधुरी, लए चित्त बित चेरा॥ ६७॥ प्रिया बदन-बिंधु तन लखे, पिय के नैन-चकेर।

× × × × μ ξ ξ 11

×′ × × ×

निपट बिकट जे जुटि रहे, मेा मन कपट-कपाट। जब खुटैं तब श्रापहीं, दरसैं रस की बाट॥७०॥

(२) सनेद्द-सत्राम-इसमे २६ कुंडलिया छंदों मे राधिका कृष्ण के स्नेह-संग्राम का रूपक है। १ से १२ छदें। तक राधिकाजी के नेत्रों को गोली, बाग्य, गुप्ती, तलवार, कटार, करद, बॉक, तमंचा (मृदु मुसक्यान का), नेजा, गिलोल (भौंह), नावक के वान धौर खंजर कहा गया है। १३ वे में सुरीली भावाज की बारूद का दारा बताया गया है। १४वें में कुच को गुरज कहा गया है। १५वे में नृत्य को व्यूह-रचना वर्शित किया गया है। १६वे मे गुलाव की पाँखुरी को छर्रा कहा गया है। १७वे में वस्न की ब्रह्मास्त्र निदर्शित किया गया है। १८वे मे चकरी को चक्र अनुमित किया गया है। १-वें में लदुवा (लट्टू) को मुद्गर (गदा) निदर्शित किया गया है। २०वे में राधिकाजी के नख-शिख साज-सिंगार की समता मदन महारथी से की गई है। २१वे में वस्न उघड़ जाने से ग्रंग की स्रोप को फिरंगी की तोपों का छूटना कल्पित किया गया है। २२वे से हाथ से कदंव की डाली पकड़ने से जी ग्रंगों का दश्य हुग्रा उस पर परिष शस्त्र की उद्भावना की गई है। २३वे में जलकीड़ा के समय उछलनेवाले छींटा की गरीब से उपमा दी गई है। २४वे में गुमान को गढ़ कहा गया है श्रीर उसे उड़ाने को 'सुरंग' की सुरंग लगाई है जिससे 'पन-पाइन' (ऐंठ-मरोड़-रूपी पत्थर) उड़ गए। यह कुंडिलिया सर्वोत्कृष्ट है—

> ''राघे सज्यो गुमान-गढ़ रुपी रूप की फाज। ताकि ताकि चाटे' करत उदभट सुभट मनौज॥ उदभट सुभट मनौज श्रोज श्रपनौ बिसतारयो। व्रजनिधि बुद्धि-निधान कान्ह श्रवसान सँवारयो॥ सनमुख दियो सुरंग उडे पन-पाहन श्राधे। निकसी खोलि किवारि रारि करिबे की राधे॥ २४॥''

उक्त अस्त-शस्त्र लगने से श्रीकृष्ण घायल हुए, घवराए, उनका चित्त चूर्ण हो गया, वे घूमने लगे, स्नाह-कराह करने लगे इत्यादि। दोनों ही हेत-खेत (प्रेम-समरभूमि) मे घने धीर वीर हैं; उसमें डटकार लड़नेवाले हैं। ऐसे दॉव-घात करते हैं, ऐसे हाथ-बाथ भर जुट गए हैं कि अलग ही नहीं होते। इसके 'पते' की बात की 'सुधर सनेही' ही जान सकते हैं।

(३) फाग-रंग—यह दोहा, सोरठा, किवत्त, सवैया (सर्व मिला-कर ५३) छंदों में प्रणीत सरस सुंदर शंथ है। इसमें दोहे या सोरठे के पीछे किवत्त वा सवैया दिया है श्रीर फाग-श्रनुराग की लीला वर्णित है। श्रंत में ब्रज-भूमि के फाग की महिमा का सुंदर वर्णन है। यथा—

''विधि बेद-भेदन बतावत श्रखिल बिस्व,

पुरुष पुरान श्राप धारथौ कैसो स्वांग बर। कइलासबासी उमा करित खवासी दासी,

मुक्ति तजि कासी नाच्या राच्या कैया राग पर ॥ निज लोक र्झांड्या बजनिधि जान्या बजनिधि,

रंग रस वे।री सी किसोरी श्रनुराग पर । ब्रह्मलेक वारो पुनि शिवलोक वारो श्रोर,

विष्णुलोक वारि डारी होरी व्रज-फाग पर ॥ ४७ ॥"

(४) प्रेम-प्रकास—इसमें श्री राधिकाजी का श्री कृष्णजो के प्रति ध्रगाध प्रेम श्रीर न मिल सकने से निरह-नेदना, निह्नलता ध्रीर मिलन की परम उत्कंठा का निरूपण है—

''श्रीतम तुमरे हेत खेत न तजिहें श्रीति की।

प्रान काढ़ि किन लेत तिजहें पै भिजहें नहीं ॥ ४४ ॥"
—िकतनी सुंदर उक्ति है ! इस न्यथा को एक सखी ने जाकर
श्रीकृष्णजी से कहा तो परम कृपालु ने कुंज-भवन में राधिकाजी से भेंट
की । इसी सुख का वर्णन निम्न-लिखित दोहे मे किया गया है—

"क्छुक लाज करि लाड़िली, श्रधो दृष्टि करि देत । सो सुख मो मन सुमिरिकै, लूटि तुरत किन लेत ॥ ४१ ॥" ऐसे ऐसे ५६ दोई-सोरठों में इस प्रेम का प्रकाशन हुआ है ।

(५) विरह-सिलता—इसमें ५१ शोरें। का एक रेखता धीर अंत में एक दोहा देकर किन ने विरह-व्यथा की नदी का प्रवाह सा बहा दिया है। गोपियों ने ऊघोजी द्वारा अपनी फर्याद कहलाई है—

> "जीवन-जड़ी ले आवा, अमृत ग्रधर का प्यावा। रॅंग-संग थॅंग मिलावा, जियदान येां दिवावा॥ ४८॥"

(६) स्नेह-बहार—यह देखने में छोटा परंतु अर्थ में विशद, स्नेह (इरक) की हकीकत की ऐसे सुंदर दे हों में वर्णन करनेवाला अंथ है कि जिसे पढ़ने ही से आनंद आवेगा। यह ४० दे हों और फल-स्तुति के चार सोरठों में विरचित है—

> "श्रीर इस्क सब खिस्क है, खल्क ख्याल के फंद। सच्चा मन रच्चा रहें, लखि राधे बजचंद॥ ३६॥"

(७) मुरली-विहार—३३ दोहे सेारठों का यह सुकुमार नन्हा सा ग्रंथ 'बाँस की टुकरिया' के साथ गोपियों का कगड़ा ग्रीर साथ हो मुरली-महिमा गाता है— "जोग ध्यान जप तप करे, नहिं पावत यह थान। श्रधर-मधुर-श्रमृत चुवत, सोहि करत है पान॥ २६॥"

(८) रमक-जमक-वित्तीसी—''लाल-लाड़िली-रमक की, जमक वनी श्रितिजोर'' की बतीसी (बत्तीस देाहों की रचना) (भक्तों के मुख की) बतीसी में रमकर संसार के त्रिविध-वर्ती दुःखों की बाह्द पर बतीसा (पलीता) है। इसमें यमकों से भरे हुए सुंदर सरस प्रेम-सने रसगुरुले हैं—

''बानी सी वानी सुनी, बानी बारह देह। बनी बनी सी पै बनी, नजर बना की नेह॥ २१॥''

- (क्) रास का रेखता—इस ग्रंथ में रेखता ( दर्नू-मिश्रित ) खड़ी बोली में रास का सुंदर वर्णन है। श्रीकृष्ण के श्रंगार, नृत्य, ताल, गान श्रीर वादित्रों त्रादि का अने।खा रसीला वर्णन है। दंपति-रस-रास-विलास, सखियों का श्रीर देवाधिदेव शिवजी तथा देवताश्रों का स्थाना भी कथित है।
- (१०) सुहाग-रैनि—यह दंपित-रस-रहस्यानंद-वर्णन—श्रीराधाकृष्ण-प्रेमकेखि-निरूपण—सखी-भावुक भत्तों के मने। को परमानंदप्राप्ति का हेतु है। इसको महाराज ने अपने आंतरिक प्रेमभाव से
  सुंदर कविता मे रचा है। केवल २४ दोहे-सोरठें। में ही इस गहन
  विषय को—सागर को गागर में भरने के समान—बड़ी चतुराई श्रीर
  कारीगरी से कविता-वेष पहराया गया है—

 (११) रंग-चैापड़—"दंपित-हित-संपित-सिहत, खेलत चैापिर-रंग।" श्री राधा कृष्ण चैापड़ खेलते हैं। मिण्यों की सार श्रीर हीरों के पासे हैं। दोनों श्रीर सिखयों खेलानेवाली हैं। श्रीकृष्ण हार गए श्रीर राधिकाजी की जीत हुई। इससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए। चैापड़ के खेल का, श्रत्यंत काव्य-माधुरी श्रीर शब्दार्थ-चातुरी से, २५ दोहे-सोरठा में परमानंददायक वर्णन किया गया है, जिसे पढ़कर समभने ही से श्रानंद मिलेगा।

(१२,१३,१४) 'नीति-मंत्ररी' भन्ते हरिजी के नीति-शतक के स्रोकों का, 'श्रंगार-मंत्ररी' उनके श्रंगार-शतक का श्रीर 'वैराग्य-मंत्ररी' वैराग्य-शतक का सरस, सुललित, सुमधुर श्रीर यथार्थ छंदोऽनुवाद है। हिंदी में इनकी टक्कर का अन्य कोई भी छंदोऽनुवाद नहीं है, यद्यपि अनेक किवयों ने भन्ते हिर के शतक-त्रय के पद्यानुवाद की पूर्ण चेष्टा की है। ये बहुमूल्य प्रंथ-रत्न हैं\*।

(१५) प्रीति-पचीसी—यह २८ किवत्त-सवैए श्रीर एक दोहे में मनोरंजक, उपदेशमय श्रीर सुंदर, सरस उद्धव-गोपी-संवाद है। इसमें के प्राय: सभी छंद बहुत उत्तम श्रीर चीज से भरे हैं। उदाहरणार्थ—

> "श्राया हा श्रक्त सा ता महा मित-क्र हुता, श्रांखिन में धूरि देंके कर दीवा परदे। श्रव तुम श्राए अधा जाग साग-राग लाए, लागत श्रभाए श्रव काहि का जु डर दे॥ वजनिधि कही सा ता सव बात सुनी हा, कहे हम सा भी तू धरम-काज कर दे।

<sup>,</sup> इस थनुवाद पर खीक्तकर जोधपुर के महाराज मानसिंहजी ने, जो किव थे, यह दोहा कहा था—''भानुदत्त रसमजरी, माधव श्रुति पर ग्रंथ। वजनिधि शतक-त्रय किए, ऐही माथा-कथ॥''

पचागनि कहा साधें पंचीवान हमें दाधे,

हृदे वेदरद होय श्रम्नि माँम घर दे ॥ १० ॥'' ''छगत दुसार तन मरे की न मार रे'' ॥ १३ ॥ ''सीवरे सीप डसी हैं सबै,

तिन्हें ग्यान सो मूढ़ उतारें कहा विख ॥ १४ ॥"
"मारि गया। वह सावरें। साजन ॥ १७ ॥"
"प्रीति मध्य जोग देत खीर मांहि डारे लीन ॥ १८ ॥"
"विना श्रपराध मारी विहारी भली करी ॥ २३ ॥"
"ग्यान सा रतन लेकें ... ... ...

मुक्त-माल जाग ही जवाहर जलूस जेव,

नई करी प्यारी ताहि जाय पहराइयौ ॥ २७ ॥"
इत्यादि बहुत ही सुंदर रचनाएँ हैं।

(१६) प्रेम-पंथ —२७ दोहे-सोरठों में प्रेम की महिमा, प्रेम का उपदेश श्रीर प्रेम का स्वरूप बहुत सुंदर श्रीर सारमय वर्णित है—

"श्रजहूँ चेत श्रचेत, सूल्ये। क्यों भटक्यों फिरै।

कर दंपति सौं हेत, तो तू भवसागर तिरे।। १॥"

"मंथन किर चाले नहीं, पिढ़ पिढ़ राले अंथ।

धंथ करत पग परत निहैं, किठन प्रेम को पंथ॥ ११॥"

"श्रव कल्लु रही न प्यास, आस सबै पूरन भई।

कीन्हें। ब्रजनिधि दास, ड्योढ़ी की सेवा दई ।। २६॥"

"श्रपत कहा पिहचानिहै, पता पते की बात।

जानेंगे जिनके हिये, प्रेम भिक्त दरसात ॥ २०॥"

<sup>े</sup> जैसे मेवाड़ राज्य में एकलिंगजी महादेव राजा गिने जाते है और महाराणाजी उनके दीवान ( मुसाहिव ), इसी तरह द्वँढाहड़ के राज्य के राजा तो श्री गोविंददेवजी माने जाते हैं श्रीर महाराज उनके दीवान। इसी कारण पट्टों में 'श्री दीवाण बचनात्" सदा लिखा जाता है।

(१७) व्रज-शृंगार—इसमे प्रथम व्रज की महिमा, फिर राधा श्रीर कृष्ण की महिमा श्रीर परस्पर उनके प्रेम का वर्णन है। श्रीकृष्ण राधाजी का शृंगार कर प्रेमोन्मत्त होते हैं। यथा—

''राधे-श्रानन निरिक्ति, चितत रहे नँद-नंद ।

प्रीति-रीति है श्रटपटी, भयौ चकेरिह चंद ॥ ३२ ॥''

''छि की छटा है बढ़ी रंग की श्रटा है छिखि,

मदन-हटा है सो विलास वेलि कंद है।

जगमग दिवारी है कि दामिनि उज्यारी है कि,

देवता-सवारी है कि मंद हास पंद है॥

वजनिधिज् की प्यारी छली छपमानुवारी,

सोमा की सरित मना श्रद्भुत छंद है।

रूर है श्रगाधे चितविन हग श्राधे साधे,

राधे-मुख-चद की चकेर वज्ञचंद है॥ ३३ ॥"

पुन: राधा-क्वन्य की विहार-जीता का रहस्य-प्रदर्शन है, जे। अजै।किक प्रेम-पीयूष से सरावे।र है—

''राधे-इबि दग अधलुले, सुरित रैनि कै मत्त। लखें कुल मुख इकटकी, प्रीति-भाव में रत्त ॥ ४७ ॥'' वह रूप कैसा है जिसमें अनुरक्त हैं १—

> "रूप की खजानी है कि छुनि-जीत-बानी है कि, प्रेम सरसानी है कि बड़े भाग मानी है ॥ ४८॥"

प्रिया-प्रियतम परस्पर निहारते हैं और टकटकी ऐसी लगी है मानें। उल्लेक गए हैं। उसी अही किक, रस से भरी छवि की सदा देखते रहने के लिये ब्रजनिधि कवि प्रार्थना करते हैं—

> "पिय-प्रीतम उरमे रहै।, यह छ्वि रहै। सु जीय। व्रजनिधि-दास पतों कहै, राखे। चरन समीय॥ ४८॥"

इस प्रकार दे। हा छौर कवित्तों की मुक्ता-लड़ी की हारावली से भूषित यह 'त्रज-श्रंगार' ६५ छंदों में समाप्त हुआ है।

# (२) पद-विभाग के ग्रंथ

यों 'प्रंथ-विभाग' में इस संग्रह के १७ ग्रंथों का सार-दिग्दर्शन हुआ। 'पद-विभाग' का जो उल्लेख पहले किया जा चुका है उसके देवहराने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस पद-विभाग में प्रधानतया ये ही चार ग्रंथ हैं—

- (१) सं० १८—'श्रीत्रजनिधि-मुक्तावली'।
- (२) सं० २१—'ब्रजनिधि-पद-संग्रह'।
- (३) सं० २२—'हरि-पद-संग्रह'।
- (४) सं० २३—'रेखता-संग्रह'।

श्रापतु सं० १६ 'तु.खहरन-बेलि' जो एक रेखता है श्रीर सं० २० 'सोरठ ख्याल' जो एक बड़ा सा पद है, इसमें लिए जाने योग्य हैं। परंतु विचार करने से शंशों में के सं० ५ 'विरह-सिलता' श्रीर सं० ६ 'रास का रेखता' भी इस पद-विभाग में ही समभे जाने वा सिम्मिलित रहने के योग्य हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से लिखित शंथ नहीं हैं। इनका दिग्दर्शन हो ही चुका है। अब इस दृष्टि से गणना श्रीर नाम-निर्देश करें श्रयांत पद-विभाग को पृथक् निर्धारित करें तो इसमें शंथों की ये श्राठ संख्याएँ रहनी चाहिएँ—सं० १८, सं० २६, सं० २२, सं० २३ तथा संख्या ५ श्रीर सं० ६। अतः शंथ-विभाग में ये १५ ही संख्याएँ रहेंगी श्रीर यही उपयुक्त भी है—सं० १, सं० २, सं० ३, सं० ४, सं० ६, सं० ७, सं० ६, सं० १६, सं० १८, सं० १४, सं

इस प्रंथावली को पद-संग्रह में अन्य कवियों को पदों में इतनों के नाम मिलते हैं -- सूरदास, तुलसीदास, नंददास, ऋष्यदास, तान-सेन, जगन्नाथ भट्ट, द्यानंदघन, बंसीम्रजी, किशोरीम्रजी, त्रलीमग-वान्, नागरीदास, मीराँबाई, केशवराम, रूपग्रली, ग्रामग्रली, ग्राजिज, मेहरबान, दयासखी, लछीराम, हितहरिवंश, कल्याण, हितकारी, गुणनिधि, शुभिवतक, अनन्य, हरिजस श्रीर रसरास । बुधप्रकाशजी गाधर्व विद्या में ( उस्ताद चाँदखाँ उर्फ दलखाँजी ) महाराज के उस्ताद थे। उनके वंशज जयपुर मे ध्यव तक हैं। उनका बनाया मंथ 'स्वर-सागर' है और गाने की चीजें भी प्रसिद्ध हैं। कवियों श्रीर भक्तों के जो नाम दिए गए हैं इनके पद कम हैं। केवल किशोरी अली के कुछ अधिक हैं और कुछ अनन्य के भी। और ते। किसी के ४, किसी के ३, किसी के २ या १ ही। अधूरे पद खीर अज्ञात नाम के पद अधिक हैं। शेष सव (रेखता-सद्दित) वजनिधि गी की छाप रखते हैं। यह नाम कहीं ''त्रत्र की निधि", एक जगह क्रेवल 'त्रज' ही श्रीर कहीं 'प्रताप', 'प्रतापसिंह' श्रीर 'पता' ही दिया है। इस प्रथावली के अवलोकन से विदित होगा कि इसमें पद-विभाग का अंश अधिक है। यंथों ने ते १५५ पृष्ठ ही अधिकृत किए हैं. परंतु पदीं ने २१७ पृष्ठ अर्थात् ड्योढ़े के लगभग। अनुमान होता है कि महाराज पद आदि की रचना अधिक करते थे। पदों की गणना करने से उक्त चारों यंथों में कुल ७६३ पद आदि हैं; यथा-

- (१) श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली में व्रजनिधिजी के ११७, श्राधूरे कोई नहीं हैं, न दूसरी के हैं।
- (२) त्रजनिधि-पद-संग्रह में त्रजनिधिजी के १५२, ग्रधूरे ५३, ग्रन्यों के ४०, कुल २४५ हैं।
- (३) हरि-पद-समह मे ज्ञजनिधिजो के ११३, अधूरे नहीं, अन्यों के ५३ तथा अज्ञात ३७, कुल २०३ हैं।

(४) रेखता-संग्रह में ब्रजनिधिजी के १६८ हैं, अन्य किसी के नहीं हैं।

इन चारों ग्रंथों में ब्रजनिधिजी के ५८०, अधूरे ५३, दूसरों के €३, अज्ञात ३७, ज्जल ७६३ पद हैं।

इन ७६३ पदों में, पदों और रेखतों के सिवा, कवित्त, छप्पय, देशि आदि भी हैं। महाराजकी प्रशंसा के, तुलसीदासजों की महिमा के, चतुर्भुज भट्ट की महिमा के और थोड़े से नीति आदि के भी हैं।

पदों का कोई समय यंथ न मिलने से श्रीर समय समय पर पृथक पृथक मिलने श्रीर छपाने के लिये भेजे जाने से इनका प्रकरण- बद्ध संकलन नहीं हो सका। श्रीर समय 'व्रजनिधि-मुक्तावली' के मिलने की श्राशा में भी यह कार्य नहीं हो सकता था। संभवतः श्रागामी संस्करण में पदों को प्रकरणशः छाँटना श्रावश्यक होगा। तभी उनका श्रधिक श्रानंद मिलेगा।

महाराज ब्रजिनिधिजी के (उक्त २३ मे से) ४ पर्दों के ब्रौर १-६ छंदों के श्रंथ हैं। इनमें से दो-तीन के ब्रितिरिक्त अन्य सब शंथों का विषय केवल राधा-गोदिंद वा ब्रजिनिधि की भक्ति, इनमें अनन्य प्रेम, उनकी लीला ब्रौर विहार का वर्णन, विरह-व्यथा का चित्रण, ध्रपने मनोभावों का प्रदर्शन, ध्रपनी फर्याद, ब्रजरज, यमुना-मशुरा-गोकुल आदि के निवास की लालसा, भक्ति-भाव-नाओं का विकास आदि है। विषय नाम ही से प्रकट है। इनमें 'सनेह-संश्राम', 'प्रीतिलता', 'फाग-रंग' आदि शंथ बहुत ध्रम्छे हैं। भक्ति हिर के शतकों का अनुवाद बहुत सरस ब्रीर उत्तम हुआ है। कहते हैं कि इसकी रचना में गुसाई रक्षपुंजजी वा रसरासजी का भी हाथ था।

कुछ फुटकर पद हमको प्रधावली के संग्रह के सुद्रित हो जाने पर मिले जो 'परिशिष्ट' में दे दिए गए हैं। ये पद महाराज के मंदिर (श्री ठाकुर ब्रजिनिधर्जा) के कीर्त्तनियों श्रीर वृहाँ के श्रीहर्षे-दार से प्राप्त हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि महाराज की रचना के पद, रेखते, ख्याल श्रादि बहुत हैं श्रीर श्रनेक पुरुषों के पास देखे वा सुने हैं, परंतु श्रसल श्रीर प्रामाणिक संग्रह राज्य के 'पेशिखाने' में मिल सकते हैं जो प्रधानतया 'ब्रजिनिधि-मुक्तावली' में बताए जाते हैं। श्रीर विवाहीत्सव को ते। 'श्रंगार' नाम के किन ने पृथक् ही श्रंथक्प में बनाया था। हमने इस श्रंथ को गोपीनाथ बाह्मण के पास से, जो 'ख्यालों' छादि का श्रच्छा गानेवाला है, लेकर देखा था। इस श्रंथ की किनता सुंदर है श्रीर यह प्रामाणिक कहें जाने के योग्य है। परंतु यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि पूर्वीक्त प्रयोजन से ही इसकी रचना हुई थी।

श्रंत में पहले ते। इस मुद्रित पुस्तक मे से, उन पदें। श्रीर रेखतों श्रादि में के सकतें। ( अर्थात उनकी स्थायी वा टेर वा मतला श्रीर पृष्ठ तथा पद की संख्या श्रादि ) की अनुत्र मियाका दे दी गई है जी जयपुर द्यादि स्थानें। मे गाए जाते हैं या प्रसिद्ध हैं श्रीर अपने भाव, रस एवं रचना-चातुर्य के कारण उत्तम श्रीर प्रियकर हैं; तद-नंतर पद-अंथों के श्रंतर्गत जितने पद श्रीर रेखते श्रादि हैं उन सबकी प्रतीकानुत्र मियाका दी गई है। मुख्य मुख्य पदे की श्रनुक्रम-ियाका से कोई यह न समभ्त ले कि कवित्व की दृष्टि से केवल वे ही पद व्यक्त हैं श्रीर अन्य पद काव्य-गुण से रहित हैं। सच ते। यह है कि प्रत्येक पद, रेखता या छद अपने ढंग का निराला है श्रीर श्रवसर-विशेष पर सचे प्रेमभाव से बना था जो भावुक रचयिता के हृदय में तरंगत हुआ था। जैसा हमने पहले दरसाया है, ऐसा ही प्रतीत होता है प्राय: सबकी रचना यथावसर भित्त-भाव की विशेषता, श्रावश्यकता श्रथवा ''मीड़' पड़ने पर हुई है, श्रीर पदादि का जुनाव भी रसज्ञ पाटको, गायको श्रीर भत्तों

की श्रभिरुचि पर श्रीर श्रावश्यकता तथा प्रसंग पर निर्भर है। परंतु हमने जिनकी श्रनुक्रमणिका दी है उनके पृवेक्ति कारण हैं।

महाराज ब्रजिनिधिजी की कविता राजा-पसंद, राजा-रचित श्रीर राजा-गुण-ग्रागरी है। वह हिदी भाषा के भांडार की श्रमूल्य रत-पेटिका है। दूँढाइड़ ग्रीर राजस्थानों का गौरव तथा रिसकों, कविजनों श्रीर हरिभकों की प्यारी निधि है। जो लोग भिक्त-भाव, श्रद्धा श्रीर प्रोति-पृष्णे हृदय से इसे पढ़ेंगे श्रीर समभोंगे उनका परम कल्याण होगा। ईश्वर-चरणों की भक्ति उन्हें प्राप्त होकर सुदृढ़ होगी। काव्य-व्यासंगियों का इससे परम हित-साधन होगा\*।

इस प्रकार इस ग्रंथावली की भूमिका संचेप रूप से समाप्त होती है। महाराज प्रतापिसंहजी के समस्त ग्रंथ पूर्ण रूप में जब कभी, भाग्योदय से, प्राप्त होंगे तब वह दिवस साहित्य-संसार के लिये शुभतर होगा। इतना संग्रह जो इतस्ततः उपलब्ध हो सका वही ग्रागामी सुबृहत् संपादन के लिये पथदर्शक का काम देगा। 'बालाबल्श-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला' इस रत्न से, जो एक विशिष्ट विद्वान महाराजा का प्रसाद है, धपने गैरिव धौर मूल्य में बहुत बढ़ जायगी तथा हिंदी-काव्य-भंडार की भी, यह बहुमूल्य मिणमाला मिल जाने से, परम वेभव-वृद्धि होगी। इसके लाभ से भगवद्धकों,

<sup>ा</sup> स्वयं महाराज ने ग्रंथों की फलस्तुति में कहा है —

<sup>&</sup>quot;शीतिल्रता यह ग्रंथ, ग्रेम-पंथ चित परन को ।
लाभ होत श्रतिश्रंत, कृष्न-किसोरी-चरन को ॥"—ए० ११
"पता यह बरनन करथी, पिय प्यारी की फाग ।
सो सुमिरन करि करि बढ़ें, हिये मांक श्रनुराग ॥"—ए० ३२
"फाग-रंग को जो पढ़ें, ताके बढ़ें उमंग ।
बजनिधि निधि ताकी मिळें, सक्ल सिद्धि ही सग ॥"—ए० ३३

रिसकों ग्रीर साहित्य-सेवियों के मन को भी ग्रानंद प्राप्त होगा धीर इसका अनुशीलन करने से उन्हें धपने श्रेय-संपादन में सहायता मिलेगी।

सवाई जयपुर
चैत्र शु॰ ३ बुधवार, सं॰ १६६० वि॰ विनीत
(गणगौरिमहोत्सव)
ता॰ २६ मार्च, सन् १६३३ ई॰

# जीवन-चरित्र

महाराज व्रजनिधिजी का जीवन-चरित्र भी घटना-बाहुल्य से परिपूर्ण है। ध्राश्चर्य होता है कि राज-कार्य्य ध्रीर कठिना-इयों से ब्रावृत रहकर भी उनको इतनी उत्तम कविता थ्रीर भक्ति-भाव के संपादन करने का कैसे ब्रावसर मिलता था।

महाराज प्रतापसिंहजी सूर्यवंश की प्रख्यात शाखा कछवाहा-वंश के मानों सूर्य ही थे। महाराज श्री रामचंद्रजी से १-६६ वीं पीढ़ों में राजा सीढ़देवजी हुए, जो अपने वीर पुत्र दूलहरायजी सहित हूँ ढाहड़ देश में आकर यहाँ के यशस्वी राजा हुए। सीढ़देवजी से १७ वीं पीढ़ों में महाराज पृथीराजजी हुए। पृथीराजजी की वंश-परंपरा में महाराजा भारमलजी, मानसिंहजा, मिर्जा राजा जयसिहजी, सवाई जयसिंहजी आदि अत्यंत वीर, यशस्वी, बहु-गुण-संपन्न श्रीर कीर्तिमान नरपित हुए जिनके नाम बल, विद्या, नीति, धर्म-परायणता श्रीर धन-संपत्त आदि के कारण भारतवर्ष में यावच्चंद्र-दिवाकर बने रहेंगे। जयपुर नगर के बसानेवाले, अध्यमेध यहां के कर्ता, ज्योतिष-यंत्रालय आदि के निर्माण-कर्ता, परम प्रवीण सवाई जयसिहजी के ईश्वरीसिहजी श्रीर उनके माधवसिहजी उत्तराधिकारी हुए। माधवसिहजी के पोछे उनके बड़े पुत्र पृथीसिहजी (जिनका जन्म वि० संवत् १८१-६ में हुआ था) सं० १८२४ में देवलोकः-गामी हो वर्ष की गही पर बैठे। परतु ये सं० १८३३ में देवलोकः-गामी हो

<sup>ं</sup> कर्नन टांड साहब श्रीर ठाकुर फतहांसें हजी की तवारीखों में पृथी-सिंहजी की मट्यायीजी के पुत्र श्रीर प्रतापिस हजी के। चूँडावतजी के पुत्र निखा है श्रीर चूँडावतजीका (जो शासन में श्रधिकार रखती थीं) पृथीसिंहजी के। विष देना भी निखा है। परंतु जयपुर की वंशावनी श्रीर श्रन्य ग्रंथों में

गए। तब उनके छोटे भाई प्रतापसिंहजी मि० वैशाख वदी ३ ब्रुधवार संवत् १८३५ को गद्दो पर विराजे । इनका जन्म महाराणी चूँडावतजी के गर्भ से मि० पैष बदी २ संवत् १८२१ को जयपुर में हुआ था। ये गदी पर बैठने के समय अनुमानतः पंद्रह वर्ष के थे। गद्दो पर बैठते द्दी ये शासन-प्रबंध करने लगे। दुष्ट फोरोज मदावत को, जो वृथा ही राजधानी में शहजार हे। रहा था, फीज देकर महाराज प्रतापसिंहजी ने माँचैड़ी के राव पर भेजा धौर वहीं उसकी (फीरोज की) बीहरा खुशाबीराम ने जहर देकर मरवा डाला। माता चूँडावतजी की भी परमगित हो गई। ऐसा हो इतिहास में लिखा है। साँचैड़ी के राव ने फिर सिर उठाया तब उन्होंने फौजकशी करके उसे ठोक किया। परंतु बेहिरा खुशालीराम, मॉचैड़ोवाले से मिला हुआ था, इस लेये उसने उस राव के। कुछ इलाका दिला दिया। यो देश की कुछ हानि भी हो गई। उधर मराठों का उत्पात बढ़ता जा रहा था। मराठे अपनी चै।थ राज-स्थानों से वसूल करने का पूर्ण उद्योग करतेथे। महाराज प्रतापसिंहजी के पिता महाराज माधवसिंहजी ते। मल्हारराव की फीज सहित लाकर जयपुर लेने में सफ्त हुए हो थे। उस समय का कुछ फौज-खर्च भी बाकी था। इसी से सेंधिया जयपुर पर चढ़ाई करना चाहता था। नीतिमान महाराजा प्रवापसिंहजो ने यह उपाय स्रोचा या कि धन्य रजवाड़ी की मिलाकर मराठें की सदा के लिये राजपूताने से निकाल दिया जाय। इसी लिये उन्होंने संवत् १८४३ में जायपुर के महाराज विजयसिंहजी के पास देश तराम हलदिया को भेजकर कहलाया कि यदि आप साथ हैं। तो मराठें।

दोनों को चूँडावतजी का पुत्र लिखा है। पृथीसिंहजी के मानसिंहजी नाम के एक पुत्र थे, जो उनके मरने पर श्रपनी ननिहाल चले गए श्रीर फिर ग्वालियर में जागीर पाई, ऐसा भी लिखा है।

को मारकर निकाल सकते हैं। विजयसिष्ठजी तो इस बात को चाहते ही थे। उन्होंने तुरंत सेना भेज दी। संवत् १८४३ ही में दोनों राज्यों की सम्मिलित सेना ने तुँगा (द्यौसा के पास एक कस्बा) की बड़ी लड़ाई में सेंधिया की सेना की ऐसा परास्त किया कि सब मराठा पर राजपृतां की शूरवीरता का आतंक छा गया। परंतु चार ही वर्ष पीछे सेंधिया ने जयपुर पर फिर चढ़ाई की छीर फिर जयपुर ने राठे। इं की फीज बुलवाई। पाटमा ( ते। रावाटी ) के मुकाम पर संवत् १८४८ में भारी संत्राम हुआ जिसमे पहले ते। जयपुर की जीत हुई परंतु पीछे जोधपुर की फीज के चाँपावतें ने, जयपुरवालों को ताने मारने से रुष्ट होकर, सहायता नहीं दी श्रीर इस विश्वासघात से हार खानी पड़ी। पाटन की हार के पीछे मै।का पाकर होल्कर ने भी फिर चढ़ाई की छै।र उस समय परिस्थिति ठीक न रहने से मराठों से मेल करना पडा। तथापि कभी सेंधिया श्रीर कभी होल्कर से लड़ाई-फगड़ा होता ही रहा जिससे राज्य के। बहुत हानि पहुँची। तूँगे की लड़ाई के कई कवित्त हैं, जिनमें राव नाशूराम कवीश्वर नायलेवाले का एक कवित्त दिया जाता है-

> "इतै' हिंदनाथ श्री प्रताप कर बान माछै, उतै' माथ साथ मिलै श्रासमान भीरे से। महाधार बीर जुद्ध ऊँची करनैन लागे, कूँचि करनै न छागे कायर श्रधीरे से॥ कटिगे कटीले जेते रावत हठीले रुके, सटिगे सदछ के पटैछ मुख पीरे से। मारे खडगवारे इन सुभट्टन के ठट्ठ परे, मूँड मरहट्टन के खेत में मतीरे से॥ १॥"

"प्रताप-वीर-हजारा" में भी महाराज की वीरता के अनेक अच्छे अच्छे कवित्त हैं जिन्हें उद्भृत करने में स्थानाभाव प्रतिबंधक है। जॉर्ज

टामस के सफरनामें के हवाले से कविराज श्यामलदानजी ने मराठें। ग्रीर राजपूतें की एक भारो लड़ाई का, फतहपुर (शेखावाटी) में, संवत १८५६ में, होना लिखा है, जिसमे मराठी की तरफ से उक्त साहव श्रीर वामन राव थे तथा कवायद जाननेवाली एक सेना श्रीर तेंपें भी साथ में थों। जयपुर की फैल ने उनकी भारी शिकल दी धीर उनका बहुत दूर तक पीछा करके बड़ी हानि पहुँचाई। लड़ाई में बीकानेर श्रीर किशनगढ़ की फैंजिं भी मदद के लिये आई थों। तूँगे की विजय के संबंध में कर्नल टॉड साहब ने महाराज प्रतापसिंहजी की बहुत बढ़-चढ़कर प्रशंसा लिखी है—''महाराज प्रतापसिंह ने स्वयं रणचेत्र में सेना का परिचालन किया था। इस कारण उनके पद्म में यह विजय विशेष प्रशसित मानी गई। त्ँगा के इस युद्ध मे विजय पाकर महाराज प्रतापसिंहजी ने एक बड़ा उत्सव करके २४ लाख रुपया वाँटा था। इस समर में विजय पाने से धामेराधीश प्रवापसिह्जी के यश का गैरिव समस्त रजवाडों में फैल गया। प्रवापसिद्दजी एक महावीर श्रीर बुद्धिमान राजा थे।" परंतु त्रापस की फूट थीर दस्यु मराठों की लूट-पाट, पिंडारियों की डकैवी और ग्राक्रमण धादि से उस समय जो जो श्रापत्तियाँ उपस्थित होती रहती थीं उनके निवारण करने में इन महाराज ने जितना उद्योग किया उतना कदाचित् ढूँढाइड़ के किसी भी राजा को न करना पड़ा होगा।

जयपुर की वंशावली (ख्यात) में लिखा है कि सेंधिया पटेल की फतह के पीछे रेवाड़ी के डेरे में वादशाह आया था। वहाँ महाराज उससे मिलने गए। उस समय इनकी बुद्धिमानी और वीरता से वादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और इनसे मंत्रों का काम करने के लिये कहा। महाराज ने शिष्टाचार की वार्तें करके उसे टाल दिया। वंशावली में यह भी लिखा है कि महाराज के गदी पर विराजने के थोड़े ही समय पीछे दिल्लो के बादशाह ने दिल्ली से कूँच कर नारनील होते हुए सवाई जय र मेा० टाट्याँवास के पास बॉडी नदी पर डेरे किए। तब महाराज सवाई जयपुर से "मुलाजमत" करने की पधारे, मिती फागुन सुदी ३ संवत् १८३५ के साल, धीर आकैड़े भावसागर पर चार दिन डेरे किए।

जयपुर के इतिहास में इन महाराज के राज्य की एक यह घटना भी विख्यात है कि उस विष्ठव ग्रीर देश-परिवर्त्तन के समय मे अवध का नवाब वजीरअली (वजीरुदौला) भ्रॅगरेज सरकार से विद्रोह करके सवत १८५६ में महाराज प्रतापसिहजी के शरणागत हुआ। वजीर ऋली की माता ने महाराज की लिख भेजा कि मेरे पुत्र की आप रचा करें। आपका हमारा संबंध कदीमी है श्रीर श्राप ही का भरोसा समफकर हमारा पुत्र श्रापके पास गया है। धन की आवश्यकता हो तो कमी नहीं है। अवध से जयपुर तक अशरिक यों के छकड़ों का ताँता बॉध दूँगी। महाराज ने चित्रयोचित धर्म को सममक्तर शरणागत की रचा की धौर वजीरश्रली की सत्कार-पूर्वक श्रपने यहाँ रखा। परंत श्रॅगरेज-सरकार को जब यह पता लगा तब उसने अपने मुलजिम को महाराज से माँगा श्रीर जाहिर किया कि हमारे खूनी की वापस करना कायदे के मुत्राफिक मुनासिब है। परंतु महाराज ने शरणागत को वापस देना धर्म-विरुद्ध बताया। तब ग्रॅंगरेजों ने बहुत दबाव डाला और राज्य के मंत्रियों की मिलाकर अपना प्रभाव महाराज पर जमा लिया। ग्रंत मे देश-काल की परिस्थिति पर विचार करके महाराज ने यही नीति उस समय उपयुक्त समभी कि वजीरअली की इस शर्त पर अँगरेज-सरकार के सुपुई कर दिया जाय कि इसकी प्राणदंड न दिया जाय। इसकी बड़े श्रॅंगरेज अफसरों ने मंजूर किया। परंतु देश मे उस समय के विचार से यह बात श्रच्छी नहीं समभी गई। श्रव ते। समय में इतना परिवर्त्तन हो गया है कि खूनी मुल्जिम को शरणागत करना या रखना ही बुरा समभा जाता है।

पूर्व-कथित युद्धों के अतिरिक्त समय समय पर महाराज की अन्य कई युद्ध करने पड़े थे।

महाराज प्रतापसिंहजी की मराठीं आदि के दमन करने श्रीर स्रनेक युद्ध स्रादि करने में स्रपने जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भागनी पड़ी हैं। लड़ाइयों का खर्च श्रीर तज्जनित श्रापत्तियाँ तथा वलेश कितने उठाने पड़ते हैं, यह बात अनुभवी पुरुषों से छिपी नहीं है। जयपुर का खजाना, जो इवेर का भांडार समभा जाता था, बहुत कुछ इन युद्धों मे खाली हो गया था। महाराज सवाई जयसिंहजी के समय में यह भरा-पुरा था। श्रश्वमेध यज्ञ, जयपुर-निर्माण श्रीर जीधपुर की चढ़ाई तथा अन्य लड़ाइयों में उनके समय मे भी इसका एक ग्रंश व्यय हो गया था। फिर ईश्वरीसिंहजी ग्रीर माधवसिंहजी दोनों भाइयों की लड़ाई में एक वड़ी रक्षम निकल चुकी थी। अवस्था में भी महाराज प्रतापसिंहजो ने अपनी बुद्धिमानी श्रीर नीति-परायणता से सब लड़ाइयों का खर्च चलाया श्रीर बहुत वीरता, साहस ध्रीर योग्यता से उस कठिन काल में राज्य की रचा की जब भारतवर्ष गहरे विष्तुवों में डूबा हुआ या श्रीर यह राज्य शबुद्धों से समय समय पर आक्रांत और बस्त होता था। भारतवर्ष में यह युगांतर या युग-परिवर्तन का समय था, जिसका हाल इतिहास पढ़नेवालों को भली भाँति विदित हैं।

इस प्रकार राज्य की रत्ता करते हुए तथा अपने परम इष्ट श्री गोविंदेवजी के चरगों में अटल भक्ति रखते हुए महाराज अब उस समय के निकट आ पहुँचे जब अगगित चिंताओं से उनका मन खिल्ल हो गया और उनके शरीर में रुधिर-विकार और फिर श्रीतसार रेग की प्रवलता हो गई। इस श्रवस्था में त्राप प्राय: ठाकुर श्री ब्रजिनिधिजो के चरणों के तले तहस्वाने में श्राराम किया करते। श्रापके समय में बड़े बड़े नामी वैद्य थे, जिन्होंने श्रोषधि-प्रयोग के द्वारा जल से भरे हैं।ज तक को जमा दिया था। परंतु उनकी वे श्रोषधियाँ भी इस श्रितसार को रोकने में श्रसमर्थ रहीं। श्रंततोगत्वा धापकी पित्र श्रात्मा ने, गोलोक-वास करने के लिये, श्रापके नश्वर शरीर को मिती सावन सुदी १३ संवत १८६० को त्याग दिया। हुँ हाहड़ के एक नामी, पराक्रमी, ज्ञानी-ध्यानी, विद्वान श्रीर विद्या-कला-रिसक, गुण्यियों श्रीर किवयों के याहक राजा इस संसार से उठ गए! परंतु अपनी श्रटल कीर्चि को—जो उनके श्रलीकिक कार्यों, साहित्य-सेवा, गुण्य-प्राहकता श्रीर भगवत-प्रेम के कारण प्रतिष्ठित थी—इस जगत में श्रेड़ गए। महाराज का दाहकर्म 'गेटार' में हुआ, जहाँ इनके पूर्वजों (पिता श्रीर पितामह) की समाधियाँ हैं। वहीं सफेद पत्थर की सुंदर छतरी श्रापकी स्मृति-रचा के निमित्त बनी हुई है। आपके पीछे आपके महाराजकुमार जगतिसंहजी गही पर विराजमान हुए।

महाराज प्रतापसिंहजी के रनवास में १२ रानियाँ, छः पातुरें धीर एक वेश्या थी। इनमें से राठोड़जी अपने पीहर जीघपुर में, खबर पहुँचने पर, सती हुई धीर जयपुर में दो पातुरें सती हुई। जगतसिंहजी महारानी मट्याणीजी के गर्भ से जन्मे थे। इन्हीं मट्याणीजी के ३ बेटियाँ हुई थीं जिनमें से अनंद-कुँवरि श्रीर स्रजकुँवरि तो जीधपुर ब्याही थीं थीर चंद्रकुँवरि की सगाई व्दयपुर हुई परंतु विवाह से पूर्व ही वे कालवश हो गई थीं। 'महारानी चंद्रावतजी थीर जादमजी के दो दो बेटियाँ \* हुई परंतु

एक वंशावली के मत से छोटी चंद्रावतली के एक बेटा और एक बेटी हुई। बड़ी चंद्रावतली के कोई संतान नहीं हुई । और जादमली के तीन बेटियाँ होना लिखा है।

बालकपन में ही दिवंगत हो गई। रंगराय पातुर के बाल्यकाल में बलभद्रदास नाम का एक बेटा छीर एक बेटी हुई। श्यामतरंग पातुर के एक बेटी नंदकुँवरि थी। कस्तूरीराय के एक बेटा गुलाबसिंह था। रंगतिसरस के एक बेटी थी। गिततरंग के एक बेटा राजकुँवार था। दीदारबल्श भगतिन के देा बेटे मोहनदास छीर कानदास हुए। इस प्रकार महाराज के 'राजलोक का ब्योरा' वंशाविलयों में लिखा है।

महाराज का शरीर बहुत सुडील श्रीर सुंदर था। वेन ते। बहुत लंबे थे, न बहुत ठिँगने; न बहुत मीटे श्रीर न बहुत पतले। उनके बदन का रंग गेहुँ आ था। उनके शरीर में बल भी पर्याप्त था। बाल्यावश्या में उन्होंने शास्त्र-शिचा के साथ साथ युद्ध-विद्या .की शिचा भी पाई थी, जैसा कि उस जमाने में थ्रीर उससे पहले राजकुमारें। के लिये अनिवार्य नियम था। आपके पिता महा-राज माधवसिंहजी का यह निश्चय रहा कि ये दोनों भाई ( पृथीसिहजी श्रीर प्रतापसिंहजी ) हिंदी श्रीर संस्कृत के पंडित हो जायँ। स्रतः उन्हेंनि इनकी शिचा के लिये यथेष्ट प्रबंध किया था। उस जमाने में घ्रच्छे ग्रच्छे पंडित धीर कवि मै।जूद थे। महाराज सवाई जयसिंहजी की जगत्प्रसिद्ध पंडित-मंडली में से अनेक न्यक्ति<sup>'</sup>विद्यमान थे तथा जे। विद्वान परलोक-गत हो गए थे उनकी संतान में भी पंडित थे। महाराज माधविसंहजा श्रीर ईश्वरीसिंहजी गुणियों के कुछ कम ग्राहक न थे। अतः कवियों, रसिकों भ्रीर ईश्वर-भक्तों का इनके समय में भी वैसा ही जमवट था। कारण महाराज प्रतापसिंहजी की विद्या-संपादन का सुश्रवसर बता ही रहा।

महाराज का स्वभाव भी बहुत ग्रन्छा था। वे हँसमुख, मिलन-सार, उदार धौर गुण-श्राहक प्रसिद्ध थे। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, वे राजनीति में भी पटु थे। महाराज प्रतापसिहजी ने स्वयं बहुत से नए यंथों की रचना तो की थी ही, इसके सिवा बहुत से यंथ आपकी आज्ञा से भी बने थे। फारसी 'आईने-अक्रवरी' और 'दीवाने-हाफिन' आदि का हिंदी में अनुवाद हुआ। इन्होंने ज्योतिष में 'प्रताप-मार्त्तंड' ('जातक-ताजक-सार') आदि यंथ बनवाए एवं धर्म-शास्त्र के यंथों का भी संग्रह और प्रनुवाद कराया जिनमें 'धर्म-जहाज' प्रसिद्ध है।

"महाराज की आज्ञा से विश्वेश्वर महाशब्दे नामक विद्वान ने 'प्रतापार्क' नामक घर्मशास्त्र का उपयोगी प्रंथ बनाया था। इस प्रंथ में महामिहम पुंडरीक याजि 'रत्नाकर'जो के निर्मित प्रसिद्ध प्रंथ 'जयिसंह-कल्पद्धम' से बहुत कुछ सहायता ली गई थी। उक्त ग्रंथ महाराज सवाई जयिसंहजो की आज्ञा से वि० सं० १७७० में निर्मित हुआ था। यही ग्रंथ वि० सं० १६८२ में वंबई के वंकटेश्वर प्रेस में सुद्रित हुआ। पुंडरीक रत्नाकर का गंगाराम उसका रामेश्वर और उसका विश्वेश्वर था। यह 'प्रतापार्क' ग्रंथ जयपुर महाराज की प्राइवेट लाइवेरी में विद्यमान बताया जाता है श्रीर इसका उल्लेख अलवर के ग्रंथालय में भी है जैसा कि पीटर पीटर्सन साहब के तैयार किए हुए अलवर के ग्रंथों की सूची से प्रकट होता है।" (Catalogue of the Sanskrit mss. in the Library of His Highness the Maharaja of Alwar, by Peter Peterson, Bombay, 1892. A. D.);

महाराज ने पहले 'प्रताप-सागर' नाम का वैद्यक्त-शंथ, बहुत से सिद्धांत-शंथों की सहायता से, अनुभवी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कराया, फिर हिंदी में उसी का अनुवाद करवाया जो 'अम्दत-सागर'

<sup>्</sup>यह नेाट हमके राजकीय पंडित नामावल कथा भट्ट पंडित नंदिकशोरजी साहित्य-शास्त्री रिसर्चेस्कॉलर से मास हुआ। तदर्थ उन्हें हादिक धन्यवाद है।

नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत-विख्यात वैद्यक-ग्रंथ है। संगीत के तो छाप मानों ग्राचार्य ही थे। आपके ही उत्साह से "राधा-गोविंद-संगीत-सार" नाम का विशद ग्रंथ, सात ग्रंथ्यायों में, बना जिसकी जोड़ का हिंदी भाषा में, इस विषय का, दूसरा ग्रंथ नहीं है। यह मुद्रित रूप में 'जयपुर पब्लिक लाइबेरी' में भी विद्यमान है, परंतु ग्रंगु छपा है। ग्राप ही के समय में किन राधाकृष्य ने 'राग-रत्नाकर' बनाया जो बहुत सुंदर छोटा सा संगीत का रीति-ग्रंथ है भीर छप भी गया है। ध्रापके संगीत के उस्ताद बुधप्रकाशजी के संगीत का एक उत्तम ग्रंथ 'स्वर-सागर' बनाया जिसमें बहुत बढ़िया चीजें लिखी। हैं। ये महाशय ग्रंथने समय के श्राद्वितीय संगीत-कोविंद थे।

चक्त 'बुधप्रकाश' कलावंत की 'सरगम' थ्रीर 'चीज' का एक एक नमूना यहाँ दिया जाता है—

# राग कल्याण ( ताल सुर फाखता )

धम्म गम गैरे गमरे गरेसा। धानीरेसा। प प ध सारे। सारेगम रेगरेसा। धानीरेसा॥ धम्म ... ... ॥ स्थायी॥ प प ध सारे, सारेगम, रेगरेसा। धानीधमगरेगम, रेगनीरेसा। सुच्छम सुरन सोध मध सरगम बनाय,

पाय गुरन तें भेद, कर कर 'बुधप्रकास'। रिकावन कारन श्रति प्रवीन परताप सारक

सकळ वरण पट्-दरसन निवास ॥

चीज, पद; राग हमीर ( ताल सुर फाखता; धुपद ) ''पाँचबदन सुखसदन पाँच त्रैलोचन मंडित । श्ररधचंद्र श्ररु गंग जटन के जूट धुमंडित ॥

<sup>ं</sup> बुधप्रकाश' पदवी महाराज प्रतापिसंहजी की दी हुई है। इनका श्रसल नाम चाँदर्खी, उपनाम दूछहर्खी था श्रीर गान-विद्या के श्राचार्य श्रीर महा-राज के उस्ताद थे। इनके वंशज जयपुर में विद्यमान हैं। ये सेनिया हैं।

भूपन भस्म भुजंग नाद नादेश्वर पंडित । कनक-भंग में मगन श्रंग श्रानंद उमंडित ॥ बाघंबर श्रवर धरे श्ररधांग गै।रि कुंदन-बरन । जय कीर्त्तं-उजागर गिरि-त्रसन बुधिप्रकाश बंदित-चरन ॥ १ ॥"

'अमृतरामजी' पल्लीवाल ने, जो बड़े ही भगवद्गक धीर कवि थे, 'अमृत-प्रकाश' नाम का पद-ग्रंथ बनाया। 'बखतेश' कवि (ठाक्कर बखतावरसिंह) के टकसाली पदी का संग्रह बहुत उत्तम है। महाकि 'राव शंभूरामजी', महाकि गणपितजी 'भारती', गुसाई 'रसपुंजजी', 'रसरासजी', 'चतुर-शिरोमिणिजी' धीर तत्कालीन वे किव वा भक्त आदि जिनके पद संग्रह में हैं बड़े बड़े किव थे। 'नवरस', 'अलंकार-सुधानिधि' आदि 'भारती' जी के बनाए हैं। 'हजारी' का संग्रह भी मुख्यतया इन्हों ने किया था।

महाराज ने जो कई हजारे संग्रह कराए उनमें 'प्रताप-वीर-इजारा' श्रीर 'प्रताप-सिंगार-हजारा' मिलते हैं।

त्रापके समय में इमारतें भी बहुत बनी थीं; उदाहरणार्थ चंद्रमहल में कई विशाल भवन, रिधिसधिपोल, बढ़ा दीवानलाना, श्री गोविंदजी के पिछाड़ी का है।ज, हवामहल, श्री गोवर्धननाथजी का मंदिर, श्री त्रजराजिवहारीजी का मंदिर, ठाकुर श्री त्रजनिधिजी का मंदिर, श्री प्रतापेश्वरजी महादेव का मंदिर, खास महलों से हवामहल तक सुरंग, श्री मदनमोहनजी का मंदिर इत्यादि। जयपुर के यंत्राज्ञय की मरम्मत भी हुई। किलों की मरम्मत कराई गई भीर नई तेापें इत्यादि बनवाई गई। 'हवामहल' की कारीगरी संसार में प्रसिद्ध है। हवामहल पर आपका प्रेम था। इसके निर्माण में आपकी भगवद्गक्ति भी कारणोभूत थी, जैसा कि आपने 'श्रीत्रजनिधि-सुक्तावली" में लिखा है— ''इवामहल यातें किया, सब समभा यह भाव। राधे कृष्न सिधारसी, दरस परस के। हाव॥''

महाराज को भगवद्गक्ति का चसका लगानेवालों में प्रधान 'जगन्नाथ भट्ट' थे जिनकी स्तुति में अापने लिखा है—

> ''मैं कहैं। कहा श्रव क़ुपा तुम्हारी। याहि क़ुपा करि गुर में पाए जगन्नाथ उपकारी॥ जातें मेरी छगन छगी है ताकी देत मिछा री। ''व्रजनिधि'' राज सांवरा ढाटा ताकी दिए बता री॥ १६१॥''

> > --हरि-पद-संग्रह

तथा

"सोभित <sup>उ</sup>दार × × ×

× × × ×

भव-निधि-तारन की भट्ट जगन्नाथ भए, इहि किं माहिं सुक मुनि के स्वरूप है ॥ २८ ॥''

—हरि-पद-संग्रह

भट्टजो की रचनाएँ भी सुंदर ध्रीर भक्ति-रस-पूर्ण होती थीं। इनकें सिवा 'बंसी अली', 'किशोरी अली' आदि भक्ति-रस-पीयूष कें। बढ़ानेवाले ध्रीर विद्वान भी थे।

चारणों में भी कई किव, क्या सवाई माधविसंह जी के समय में छीर क्या पृथीसिंह जी तथा प्रतापसिंह जी के समय में, ख्याति की प्राप्त हुए हैं। इनमें चार चारण किव—(१) सागर, किवया गीत के सेवापुरे के, (२) हुकमीचंद, खिड़िया गीत के भड़ेडिया गाँव के, (३) महेश दास, मह छू गीत के छीर (४) हरिदास, भादा गीत के—बहुत प्रसिद्ध थे, जिनको इन राजा छों से जीविका एँ मिली थीं। हुक मीचंद जी डिंगल के गीत कहने में छिद्वतीय थे। उन्होंने हाथियों की लड़ाई पर एक चमत्कार-पूर्ण सरस डिंगल गीत बनाकर महाराज प्रतापसिंह जी को समर्पित किया था। पाठकों के मने रंजनार्थ वह आगे दिया जाता है—

#### गीत जात सपंखरे।

दत्ता तावीसा खूटिया अअधारा सा छूटिया डाँगाँ । मत्तारोश तारा सा तृदिया गैण माग॥ श्राहुर्दता चैाड़ पब्ने काला नत्ता श्राहृटिया। पत्ता छत्रधारी वाळा जूटिया पनाग॥१॥ जोमहूँ भ्रियागी लागा सुंडा डंडी ऊछाजता। वेामह् विलागा विहूँ गाजता वंबाड़ ॥ पै डा रोसलागा नीर श्रदसा वहंता पहीं। वेंडा जोस वागा वीरमद्र सा वेळाडू॥२॥ ह्नै रही रचाका भेड़ा भचाका असुंडी हुँत। पवेड़ा मचाका हूँत बचाका पयाल॥ श्रनम्मी श्रोनाद् जम्मी ढुंढाद्-नरेस-वाला। दुगम्मी पहाड़ काला भूटकके दंताल॥३॥ दूरता दुधारा दाव रहीं हैं करहीं दहें। जठती लोयगाँ चहुँ मारा भीम श्राग ॥ वेर्द्धंगी श्रकारा रोस रूउता निवात वागा। बेढीगारा महाँघारा वृद्धता वज्राग ॥ ४ ॥ भम्मे ले।हलंगरां रटीठां श्राध सर्ह्वा भालीं। असुंडा नत्रीठाँ चरते चरवली भारीण॥ मातंगां श्रफेर पीठां मजीठां रदवा माता। श्राकारीठाँ महाधीठाँ गरीठाँ श्राराय ॥ १ ॥ कोहजुद्धी माच निराताला सा ऋपेटा करे। हद्दी नाग काला सा लपेटा करे हाथ॥ चक्खी माला ताता तेज तारा सा विद्युटा चैहि । भद्रजाती ज्टा भूप पता रा भाराध ॥ ६॥ कोप श्रंगी रंगी राहरूत सा बिछूटा किना।
पनंगा पूत सा जूटा प्याला हाला पाय॥
बेंडा जाड़ी जोड़ 'जज़दूत सा निघात बागा।
बज़ ताला तोड़ काला भूत सा बलाय॥७॥
चरक्ली हजारी हाक भाळी डाक्दारी चल्लै।
खहंता अपारा रोस बजारी खातंग॥
बापुकारी बोळ बोल फेजदारी नीठ बाँधा।
महाजंग जैतवारी खंभारा मातग॥ ६॥ ३

—कविवर हिंगलाजदानजी वारैठ सागर-वंशज कविया से प्राप्त पूर्वोक्त 'सागरजी' के दृधकूट पद यहाँ उद्धृत करते हैं—

"हरि बिन एते दुख सजनी री।

जग के हम उड़गनपित ग्रहन ज ता सम बीतत श्रह-रजनी री।।
मक्तकेत के बिसख दूनरथ ता नंदन की कटक कहीं ही।
वाको नींव उलटकर दें री जाकी श्रसहन सब्द सुनींही॥१॥"

"जालंघर की बाला कानन दघसुत नहिँ पाऊँ।

मृगपति कुंजर बरन त्रादि की मिलन हेत देखत पछताऊँ ।। २॥"

<sup>्</sup>र इन हुकमीचंदजी चारण ने महाराज प्रतापसिंहजी की वीरता के वर्णन में युद्ध श्रादि के चित्रण के बहुत से छद श्रीर गीत श्रादि बनाए हैं। तूँगा की जड़ाई, पाटण की जड़ाई, राजगढ़ की छड़ाई श्रादि पर 'निसाणी' छंद में डिंगल भाषा में वीररस-पूर्ण किवता की है। उसमें के कुछ छंद हमारे संग्रह में है।

<sup>†</sup> जग के दग = सूर्य । उड़गनपित = चंद्रमा । यह = दिन । रजनी = रात । मक्रकेत = कामदेव । विसल = वाग, शर । दून = द्विगुण अर्थात् दश । दश के आगे रथ लगने से दशरथ हुआ। उनके नंदन रामचंद्रजी । उनका कटक = किं । किंप का उजटा पिक (केायल), उसका बोलना (विरह-दशा में ) असहा है ॥ १ ॥ जालधर असुर की बाला (स्त्री)

यह पद बहुत बड़ा है। परंतु स्थानाभाव से पूरा नहीं दिया जा सका। इन्हीं सागरजी के दो-एक छंद श्रीर उद्धृत किए जाते हैं, जो उन्होंने महाराज माधवसिंहजी को सुनाए थे—

राम-कृष्ण-स्तुति

"चापघरन घनवरन श्रहन-श्रंबुज-सम लोचन । तेजतरन तमहरन करन मंगल दुखमोचन ॥ गौतम-नार उधार तार जल उपल पार दछ। नवग्रह-बंध बिदार मार दसकंध श्रंध खल ॥ सतकोटि चरित मुनिबर कथिय गावत गान विरंच भव। जिह लंक विभीपन को।दई (वे) श्रीरघुनाथ सहाय तव॥ १॥"

"मार-मुकुट-जुत लटक-चटक बनमाल घरहिं श्रति ।
गुंजावित बहुधात चित्र-चित्रित विचिन्न गति ॥
लित त्रिभंगी रूप मधुर मुरिलका वजावत ।
गान तान संगीत भेद श्रद्धुत सुर गावत ॥
गोविंद लित लीला-करन रास-समय श्रानंद-जुत ।
श्रीकृष्णदेव रहा करहु नागर-नगधर-नंद-सुत ॥ २ ॥"

"कजालगिर सज्जल सुमेध दिग्गजकुमार जनु । निज सुमाव जाजुल्य चलत श्रीधूत-पूत मनु ॥ धत्त धत्त उनमत्त दत्तशिष ज्ञानरत्त बन । नद्द सद्द गरजत सवद्द ह्वे रद्दमद्द धन ॥

चुंदा। कानन = वन। इससे "वृंदावन" हुआ। दयसुत = "संद्र"। इनसे "वृंदावनसंद" हुआ। पुनः दघसुत = दही का सुत आज्य अर्थात् आज के दिन। सृगपित = सिंह, मयंद। कुंजर = गज। इन दोनें। के आदि अपर म+ग से मग = रास्ता, बाट। अर्थात् वेन मिले तो बाट जोहते जोहते पछताती रहूँगी।

श्रित ही मचंड श्रीघट विकट जहँ देखे मृगपत उरत।

मद्जुत गयंद मधुयंद दे श्रद्तारन मद उत्तरत॥३॥''

''बखसत श्रस्त नवीन चपल द्युत मीन सुखंजन।

जरत जराव सुजीन रूप भूपन मन-रंजन॥

पच्छराव सम धाव चाव रंभागित लायक।

पुलित बेद बिधुकंत श्रंग सप्तस्व सहायक॥

तारन कविंद सारन गरल दुत बारन बार न लगत।

बाखान दान हिँद्वान सिर महिमंडळ जस जम्मगत॥ ॥॥''

—प्वेंक्त कविवर हिंगळाजदानजी से प्राप्त

याम दृधू के निवासी कवि थीर भक्त तिवारी मनभावनजी पारीक इतने काव्य-मर्म-वेत्ता थे कि एक बार कब किसी काव्य-श्रंथ को कठिन स्थलों का अर्थ किसी से स्पष्ट न है। सका तब महाराज से किसी व्यक्ति ने ऋनुरोध किया कि वे इनसे पृछे जायाँ। तुरंत दृध्य के ठाकुरों को प्राज्ञा हुई कि वे उक्त कविजी को प्रादरपूर्वक बुला लावें। राज्य की श्रोर से रथ सवार श्रीर इरकारे, ठाकुरों के भले श्रादमी सहित, दृधू पहुँचे धौर इन्हें लिवा लाए। कविजी ने प्रथम तो महाराज को एक ऐसा छंद बनाकर सुनाया जिसे सुनते ही उनकी वास्त-विकता का भान हो गया। फिर यथ और उसके कठिन स्थल कविजी को बताए गए। मनभावनजी ने कठिन स्थलों पर तुरंत विचार कर ऐसी संदरता से उनका स्पष्टीकरण किया कि महाराज मुग्ध हो गए। तब महाराज ने मनभावनजी से कहा कि धाप यहीं रहें; पर कविजी ने निवेदन किया कि अपनकी आज्ञा का ही पालन किया जाता, वशर्ते कि लुलीजी (सीताजो ) को दर्शनों से वंचित रहना पड़े। कहते हैं कि श्री सीताजी उनको प्रत्यच थीं। मनभावनजी को महाराज ने बहुत कुछ दान दिच्या देकर सम्मान-पूर्वक विदा किया। इनके बहुत से शिष्य थे। स्वयं दृधू के ठाकुर पहाड़सिंहजी, ठकुराइनें श्रीर

भनेक पुरुष, किन श्रीर भक्त इनके शिष्य थे। इनकी किनता बहुत सरस श्रीर सुंदर होती थी। इनका कोई स्वतंत्र श्रंथ तो उपलब्ध नहीं हुभा; पर फुटकर पद मिलते हैं। नमूना यहाँ देते हैं—

राग भैरवी (ताल भाप)

"सियाज पै वार पानी पीवाँ।

जीवनजदी राम रघुवर की देखि देखि छ्वि जीवा ॥ सुख की खान हान सब दुख की रूप-सुधा-रस-सीवा । 'मनभावन' सिया जनक-किशोरी मिली मुक्ति नहिं छीवा ॥''

राग गैरी (ताल इकताला)

''सिया श्रांगन में खेकै, न्युर बाजै रुनमुन रुनमुन। डगमगात पग धरित श्रवनि पर सिख कर सो कर मेले।। विमलादिक सिख हाथ खिलौना, तोविख बानी बोले। 'मनभावन' सिख जाड़ जड़ावै रंभागित रस पेले॥'

इसी प्रकार अनेक किन और गुणी इनके समय में हुए हैं। विस्तार-भय से यहाँ उनके संबंध में अधिक लिखना संभव नहीं।

जिस तरह बाह्य रात्रुओं को विजय करने का महाराज नजनिधिजों को वह युग प्राप्त था वैसे ही आभ्यंतर रात्रुओं (कोध आदि)
को जातने, भगवान की भिक्त करने धीर उत्तम पुरुषों धीर गुणियों
के सत्संग का ग्रुभ प्रवसर भी उन्हें प्राप्त था, जिसके लिये उनके
हृदय में सदा उमंग रहा करती थी। आप इतने बड़े भगवद्गक्त थे
कि यदि नाभाजी आपके समय में या आपके पश्चात् हुए होते
तो भक्तभाल में आपका चरित्र वे अवश्य लिखते।

श्री राधा-गोविंदजो महाराज के चरणारिवंदों में महाराज की श्रटल श्रनन्य भक्ति थी। उन्हीं की कृपा से श्रापको भक्ति का लाभ हुआ धौर उस भक्ति के उद्गार में श्रनेक शंथों की रचना हुई। श्राप राधा-गोविंदजी को दंडवत् करते धौर दर्शनों के पीछे नित्य स्तुति या पद सुनाते, 'जिनकी नित्य नई रचना स्त्रयं करते थे। विशेष अवसर और उत्सर्वों 'पर बहुत समारोह से आनंद का समाज कराते। रास और लीलाएँ कराते। कहते हैं कि श्रो गोविंद देवजो आपको बाल-रूप और किशोर-रूप से प्रत्यच दर्शन देते थे। आपके पदों से भी यह बात विदित होती है, जिनमें इस प्रत्यच दर्शन का उल्लेख है। यथा—

#### रेखता

"गुळदावदी-बहार बीच यार खुश खड़ा था।
गुलजार गुल सनम की गुल से भी गुळ पड़ा था॥
पेश्याक रंग हवासि सज के धज का तड़तड़ा था।
पुखराज का भी जेवर नख-सिख श्रजब जड़ा था॥
वह नूर का जहूर श्रदा पूर खड़मड़ा था।
देखते ही मैने जिसको ऐन श्रद्धबड़ा था॥
दिल का दलेळ दिलबर दिल चेरिने श्रद्धा था।
'वजनिधि' है वोहीदिध पर छळ-बळ सें छक लड़ा था॥१६म॥'

—रेखता-संग्रह, ए० ३७२

''श्रजव धज से श्रावता है सज सजे सुंदर। चंद्रिका फहरात धुजा रूप के मंदर।। चश्मों मारि गर्द करे खूब है हुंदर। 'ब्रजनिधि' श्रदा भरा है बाहर भी श्रीर श्रंदर॥ ६३॥''

—रेखता -संग्रह, पृ० ३३६

"फरजंद नंदजी का वह सांवला सलोना। सिर पर रॅगीन फेंटा दिल का निपट लगोना॥ महबूब खूबस्रत श्रॅंखियाँ हैं पुर-खुमारी। श्रवरू-कर्मी से जी पर करता है तीर कारी॥ गछ सोहै तंग नीमा बूटों की छुबि है न्यारी। -बाँधा कमर दुपट्टा तहाँ बाँसुरी सुधारी॥ सोंघे सनी श्रवर से छुटि पेचदार जुरुफें। ग्राशिक चकार श्रवियां कहा कब लगावे कुरुफें।। बटकीली चाल श्रावे गावे मजे की तानें। 'वजनिधि' की श्रदा भारी जानें हैं सोही जानें॥ ७३॥''

-रेखता-संग्रह, पृ० ३३३

कन्हदी ख्याछ ( जल्द तिताला )

"श्रव जीवन को सब फल पायो।

मोहन रसिक छैछ सुंदर पिय श्राय श्रचानक दरस दिखायो॥
जो चित छगनि हुती सो मह री सुफल करयो मन ही को चाये।।
'ब्रबनिधि' स्याम सछोना नागर गुन-मुरति हिय श्रतिहि सहायो॥१८७॥'

--- व्रजनिधि-पद-संप्रह, ए० २३४

'श्राज में श्रॅंखियन कें। फल पाया।

सुंदर स्याम सुजान प्रान-पिय मोहि लिख सनमुख श्राया॥

सब सिखयन कें। देखत सजनी मा तन मृदु मुसकाया।

मेरे |हिय कें। हेत जानिके 'व्रजनिधि' दरस दिखाया॥ ४६॥''
—हरि-पद-संग्रह, पू० २६४

''जाकी मनसोहन दृष्टि परथी ॥११३॥''

--- व्रजनिधि-पद-संग्रह, पृ० २१८

"वखत या वो श्रजव रोशन सनम निकता या खुश हँसके ॥१४०॥"

-रेखता-संग्रह, पृ० ३४६

"मेरी नवरिया पार करे। रे ॥६४॥"

--- व्रजनिधि-पद्-संप्रह्, पृ० २१४

<sup>4</sup>'जब से पीया है श्रासकी का जाम ॥१६४॥''

---हरि-पद्-संप्रह, पृ० ३०४

किसी ऐसे अपराध के कारण कुछ वर्षों पीछे ये प्रस्यक्त दर्शन बंद हो गए जिन्हें केवल महाराज जानते थे। उस समय

भाप (महाराज) बहुत व्याकुल हुए। तब स्वप्न में आपकी यह आज्ञा हुई कि "तू अपने प्रेम के अनुसार मेरी पृथक प्रतिमा बना और महलों के समीप मंदिर बनाकर उसमें विराजमान करा, वहाँ तुभी दर्शन हुआ करेंगे।" अतः महाराज ने ओ बजिनिधिजी की श्याममूर्त्ति अपने पूर्ण प्रेम से बनवाई। कोई कोई कहते हैं कि मूर्ति का मुखारविंद अपने हाथ से कोरा। फिर मंदिर में पाटोत्सव की जो प्रतिष्ठा हुई उसका बड़ा उत्सव हुआ और 'दौलतरामजी' हलिस्या के यहाँ प्रिया-प्रियतम (राधा-कृष्ण) का विवाह हुआ। अर्थान् उनके यहाँ जाकर ठाकुर ओ बजिनिधिजी का विवाह होने पर प्रियाजी मंदिर में पधारों। बेटी के विवाह मे जितनी बातें आवश्यक होती हैं वे सब दौलतरामजी ने बड़े खर्च और उत्साह से कों। और फिर सदा सब त्याहारों पर बेटी को जे। वस्न, आमूषण, छप्पन भोग, छत्तीसों व्यंजन आदि भेजा करते हैं वे ही भेजते रहे। अद्यापि उनके वंशज तीजों का सिजारा आदि मंदिर में भेजते हैं ।

श्री गोविददेवजी की व्रजनिधिजी महाराज ने स्वयं अपना इष्टदेव बताया है, जैसा कि इन छंदों से स्पष्ट विदित है।

> बिहाग "हमारे इष्ट है गोबिंद । राधिका सुख-साधिका सँग रमत बन स्वच्छंद ॥

<sup>ः</sup> विवाह के गायन श्रीर कवित्त के बिवे देखिए, ''हरि-पद-संग्रह" पृष्ठ २८८, कवित्त १३३-१३४ श्रीर ''रेखता-संग्रह" पृष्ठ ३४०, रेखता ६७-६८।

```
( ५६ )
```

पद

"जिनके श्री गोविंद सहाई, तिनके चिंता करे बलाई।

करुना-सिंधु कृपाल करहिं नित सब 'वजनिधि' मनभाई ॥४२॥"

--हरि-पद-संग्रह, पृ० २६२

सोरठ

''गोविं ददेव सरन है। श्रायो ॥ ४ ॥''

--- त्रजनिधि-पद-संग्रह , पृ० १६२

बिहाग

''विपति-बिदारन विरद तिहारी।

हे गोविंद्चंद 'ब्रजनिधि' श्रव करिके कृपा बिघन सव टारैं। ॥६०॥" —व्रजनिधि-पद-संग्रह, पृ० २१३

छितत

''गोविंद-गुन गाइ गाइ रसना-सवाद-रस ले रे ॥१३०॥''

---वजनिधि-पद-संग्रह, पृ० २२२

रेखता

"जिसके नहीं लगी है वह चश्म चेाट कारी।

गोबिंदचद 'व्रजनिधि' की श्रर्ज सुना प्यारे ॥ १६२ ॥"

-- हरि-पद-संग्रह, पृ० २६६

पद

"गोबिंद हैं। चरनन की चेरी ॥१८८॥"

---हरि-पद-संग्रह, पृ० ३०२

रेखता

'भोबिंदचद दीदे अजव धज से आवता ॥३०॥" 🗸

—रेखता•संग्रह, पृ० ३१७

# षट् ( ताल जत )

"श्राज ब्रज-चंद गोविंद भेख नटबर बन्यो ॥१२७॥"

--- ब्रजनिधि-पद-संग्रह, ए० २२१

"ब्रजनिधि" उपनाम भी श्री ठाकुरजी का प्रदान किया हुआ है। महाराज ने इसी बात की इस प्रकार कहा है। यथा—

रेखता

"दिल तद्दपता है हुस्न तेरे की। कष मिलेगा मुक्ते सलोना स्याम॥ श्रव तो जल्दी से श्रा दरस दीजै। जो इनायत किया है 'व्रजनिधि' नाम॥१६४॥"

-- हरि-पद-संग्रह, ए० ३०%

सोरठ ( देव गंधार धीमा छीत )

''सांची श्रीति सों बस स्याम।

धरथौ 'ब्रजनिधि' नाम तौ श्रब लीजिए चित चोरि ॥१६४॥'' —हरि-पद-संग्रह, पृ० २६७

# सूची

| अंध-नाम                     |                   |       |         | पृष्ठांक |
|-----------------------------|-------------------|-------|---------|----------|
| (१) प्रीतिवता               | •••               | nee   | •••     | 3        |
| (२) सनेह-संग्राम            | ***               | •••   | ***     | 93       |
| (३) फाग-रंग                 | • 4•              | •••   | ***     | २२       |
| ( ४ ) प्रेम-प्रकास          | • • •             | ***   | •••     | ३४       |
| ( १ ) विरह-सितता            | •••               | ***   | 100     | 83       |
| (६) स्नेह-बहार              | •••               | •••   | ***     | ४६       |
| ( ७ ) मुरली-बिहार           | ***               | •••   | ***     | 43       |
| ( = ) रमक-जमक-वतीसी         | ***               | ***   | •••     | **       |
| ( ६ ) रास का रेखता          | ***               | ***   |         | ধ্দ'     |
| (१०) सुद्दाग-रैनि           | •••               |       | ***     | ६२       |
| (११) रंग-चै।पड्             | ***               | ***   | •••     | ६४       |
| (१२) नीति-मंजरी             | •••               | ***   | ***     | ६म       |
| (१३) श्टंगार-मंजरी          | ***               | • •   | ***     | 독특       |
| (१४) वैराग्य-मंजरी          | ***               | •••   | •••     | 308      |
| (१४) प्रीति-पचीसी           | ***               | •••   |         | 378      |
| (१६) प्रेम-पंथ              | •••               | •••   | ***     | 358      |
| (१७) बज-श्रंगार             | ••                | •••   | • • •   | 385      |
| (१८) श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली | •••               | ***   | ***     | १४६      |
| '१६) दुःखहरन-वेत्ति         | ***               | •••   | •••     | 320      |
| (२०) सोरठ ख्याल             | • •               | 4.0   |         | 380      |
| (२१) व्रजनिधि-पद-संग्रह     | ••                |       | •       | 988      |
| (२२) हरि-पद-संग्रह          | ***               | •••   | ***     | २४६      |
| (२३) रेखता-संग्रह           | ***               | ***   | • • •   | ₹ 0 8    |
| परिशिष्ट                    | ••                | • •   | •••     | ३७३      |
| चुने हुए पदेां की प्रतीका   | <b>नुक्रम</b> िषक | T     |         | ३८३      |
| वजनिधिजी के पदों की प्र     | तीकानका           | ।ियका | • • • • | 383      |

# ब्रजनिधि-ग्रंथावली

# (१) प्रीतिलता

#### दोहा

गनपति सारद मानिकै, राधे पूजैं। पाय। कृष्णकेलि कोतिग<sup>3</sup> कहैं।, ताकी कथा बनाय॥१॥ सोरठा

उलही श्रोति-लता सु, इश्क-फूल सीं डहडही। देखत प्रान कता सु, पेखत हीं जिय रह सही।। २।।

# दोहा

चंपकली-भुंडिन ग्रली, चली कुँविर सुकुमारि।
इंदीवर र-हग राधिका, न्हान कलिंदी बारि॥३॥
तहँ मग<sup>द</sup> रेािक खरे रहे, कोिट - मार-सुकुमार।
चंद-वदन-छिव-छंद सों, भरे जु नंदकुमार॥४॥
ठठिक रही कीरित-कुँविर, करी सिखन सों सैन।
तिन-हिय-ग्रासय जािन कै, कहे कुष्न सों वैन॥ १॥

<sup>(</sup>१) के।तिग = के।तुक। (२) उत्तही = उनई। (३) कता = कटना। (४) पेखत = देखत। (२) इंटीवर = नील कमछ। (६) मग = मार्ग।

# अथ सिखन को बचन प्यारे जू प्रति। यथा— सोरठा

ठाढ़ी ठठिक कुमारि, यह ठठोल ग्रव जिन करे। विश्वास्त किया-रूप निहारि, ठाँम ठाँमि ठाढ़े। खरे। ॥६॥ यह सुनि प्यारे जू ने मार्ग ते। दयो परंतु दुहूँ ग्रेगर प्रीति की श्रंकुर उदय भयो सो कहियतु हैं। यथा—

# -दोहा

ग्रंकुर उमग्यो प्रीति की, दुहूँ श्रीर बटवारि।
भयो पल्लवित तासु पल, की करि सकै निवारि॥७॥
लगी प्रीति उघरन लगी, छिपै न क्यों हूँ भायर।
तब सखि राधे सीं कहत, बचन रचन सरसाय॥ ⊏॥
श्रथ सखी की बचन प्यारी जूपति। यथा—

## दोहा

स्कुकि भॉकित भिभको करित, उभकि भरोखनिवाल। छिन लिख हग उन मय भए, छके छबीले लाल॥ ह॥ छॉह लखत चक्कत भए, रहे जुरूप निहारि। छैला-नंद छके हैं हियें, रहत छॉह की लारि ॥ १०॥

#### सोरठा

भयो जु मन अब लीन, मीन बारि आधीन ज्यों। प्रीति यहै गति कीन, छिन छिन में तन छीन ज्यों।।११॥ रसिक रासि कौ रूप, तूही कीरति-नंदिनी। रसिया ब्रज को भूप, करि किन सुख चैा-चंदिनी।।१२॥

<sup>(</sup>१) ठाँम र्ठामि = जगह रोककर। (२) क्यों हूँ भाय = किसी तरह। (३) छके = नृप्त हुए। (४) लार = तरफ।

#### दोहा

चिबुक चटक सों अटिक पिय, चेाप चैागुनी चाह। चित सो चरचा त्राचरत, निकसत मुख तें बाह ॥ १३॥ कोकिल-वैनी कामिनी, कीरति - कुल - कन्यासु। काम-कोलि सौं कसि लिए, पिय सुख की धन्यासु॥ १४॥ खूबी-भरी, खेलति गेंद खूब खरी सुबाल । खिरकी खुलें निहारि मुख, खुसी भए लखि लाल ॥ १५॥ भाभाकि भाभाकि भाभारिन जहाँ, भाँकति मुक्ति मुक्ति भूमि। र्भलहलती<sup>२</sup> भलकत भहाँ, भाँम भलाभल भूमि ॥ १६॥ जिगर-जँजीर जरी रहें, जुलफों दे विच ऐंचि। जाहर जालिम जगत में, जार ज्यान की खेंचि॥१७॥ द्रमक चाल ठिठ ठाठ सों, ठेल्यौ मदन-कटक<sup>३</sup>। द्रनक द्रनक द्रनकार सुनि, ठठके लाल भटक<sup>४</sup> ॥ १८॥ ललिक चलिन लहँगा-हलिन, इलिन लिलिन के जाल। लाल बाल लखि लहरिया, लालन भए निहाल ॥ १६॥ यह सखी की बचन सुनि प्यारी जू उत्तर देति हैं। यथा—

# दोहो

गुरजन की तरजन वहिर, कलुख लगें कुलकानि।
प्रीति-रीति मोह हियें, पै किमि मिलीं सु ग्रानि॥ २०॥
प्यारी जू को यह उत्तर सुनि प्यारे जू की सखी बहुरि प्यारी जू सों कहित है। यथा—

<sup>(</sup>१) मम्मरिन = मरोखे। (२) मलहळती = मलमजाती। (३) कटक = कटक, फीज। (४) मटक = मटका खाकर। (१) तरजन = फटकार।

# दोहा

यह सुनि पीतम की सखी, बिरह-निबेदन कीन।
अकथ सुकाम-न्यथा कही, होय अधिक आधीन।। २१।।
हाय हाय मुख ते कढ़े, आहि आहि हिय माहिं।
जाहि जाहि यह जिय रटें, रहें दरस बिन नाहिं।। २२॥
सोरठा

ग्रब सुधि लेहु सुजान, ब्रजनिधि बिलखत तुम सु बिन। नाहिन चलें पिरान, सो उपाय कीजे जु किन।। २३॥ सोरठा

स्रात उमगी री<sup>9</sup> स्रान, प्रीति-नदी सुस्रगाध जल। धार मॉफ ये प्रान, दरस-थॉग<sup>२</sup> बिन नाहिं कल॥ २४॥ नैन निहारें नाहि, तब लिग ऋँसुविन फर लगे। वह मूरित हिय माहिं, बिन देखें पलक न लगे॥ २५॥ वह मुख चंद-समान, राति-द्योस हिय में रहें। मिलिबो बनै न स्रान, यह स्रचिरज कासों कहें॥ २६॥

राधा रूप-श्रगाधा, तुमहिं सुजान। मोहन-मन की हुलसनि, करहु प्रमान॥ २७॥ सोरठा

राधे सुख को सार, निरखत पिय गोहन<sup>३</sup> रहैं। हिय बिच किएँ जुहार<sup>३</sup>, श्रष्ट पहर तुमकों चहें।। २८॥ दोहा

प्यारी प्यारी कहत हैं, ल्या री ल्या री ल्याव। रहत बिहारी यीं सदा, हुस्न-पियाला प्याव॥ २ ॥

<sup>(</sup>१) उमगी = पैदा हुई, उमड़ी हुई। (२) धाँग = पता, सहारा, स्थान। (३) गोहन = साथ। (४) जुहार = प्रणाम।

ना रो ना तू मित कहै, हाँ री हाँ तू चाल। अरी आव अब देखि तू, मोहन कौन हवाल॥ ३०॥ सोरठा

नित हित चित के माहि, लाल किसोरी रटतु हैं। श्रीर न कळू सुहाहिं, राति-दिवस यों कटतु हैं॥ ३१॥ विरह तपति संताप, कही नहीं श्रव जाय है। श्रीति कीन यह पाप, कढ़े जु सुख तें हाय है॥ ३२॥ देाहा

घूमत घायल से घिरे, घबराए घनस्याम।
घरी घरी घर घर फिरत, घोखत राधा-नाम ॥ ३३ ॥
नैन ऐन सर पैन से, सैन सरस मृदु हास।
वैन मैन सुनि चैन नहिं, रैन रहत नित त्रास ॥ ३४ ॥
टेढ़ी छिब टेरत रहें, टाँक टाॅक दिल दूक।
रहें टकटकी टरत निह, टिकेन हिय में हूक॥ ३४ ॥
सेरिठा

टेरत राधा-नाम, टरे न मुख तें नेकहूँ। टरपो सबै विस्नाम, टेढ़ी हग-छबि कब लहूँ॥ ३६॥ देशहा

डगर<sup>9</sup> डगमगे<sup>२</sup> डोलते, परी डीठि डहकाय। निडर ढिठोना नंद के, डरे उठें बरराय॥ ३७॥ पुनि सखी सोनजुही<sup>३</sup> की अन्योक्ति करि प्यारे जू सो कहति हैं— दोहा

सोनजुई। तुव गुन वेंध्यी, रह्यी भीर मॅंड्राय। छुटें रसिक पुनि होयगो, उत गुलाब विकसाय॥ ३८॥

<sup>(</sup>१) डगर = राह, रास्ता। (२)(ग) पु० में 'डग' के स्थान में 'डगर' पाठ भी है। डगमगे = डगमगाते हुए। (३) सेानजुही = पीत जुही।

यह सखी को बचन सुनि प्यारी जू ने मान करतो, तब सखी ने पुनि प्यारी जू सों कहो। यथा—

## सारठा

राधे भानु-किसोरि, तुम बिन लालन हग भरत। ग्रब चितवो उन ग्रोरि, बिरह-ताप में ही जरत॥ ३६॥ ढोलन ग्राए ग्राज, ग्रब ढिग क्यों तुम चलत नहिं। ढील करत बेकाज, ढीठपनी ते। छाँड़ि कहि॥ ४०॥

## दोहा

जिहिं जिहिं भाँतन जिय रख्यों, जाहर सबै जिहान।

प्रव कहिए ज्योहीं करें, मरजी जानि सुजान॥ ४१॥

फेल कहूँ फिबहै नहीं, फैज पाय सुनि बीर।

फिकरि राखि फुरमें कहा तें। विन लाल अधीर॥ ४२॥

बेर न की जें बेग चिल, बिल जाऊँ री बाल।

बालम बाट बिलोकि तुव, बिलखत विकल बिहाल॥ ४३॥

भोर भए भामिनि भवन, भोरी भानु-कुमारि।

भीने रस भरि भाव हग, रहे सुरारि निहारि॥ ४४॥

मक्कर मित करि मानि मन, मेरी मित मितिभोर।

मोर-मुकट मुसकिन मटिक, लिख मनमोहन ख्रोर॥ ४५॥

मधुप पुंज को गुंजरित पुंजलित सुम मधुमास ।

मान मित कर माननी, पिय सँग करह बिलास॥ ४६॥

<sup>(</sup>१) फेल = कार्य। (२) फेज = ध्यान। (३) फुरमे कहा = कहें क्या? थोदी देर में क्या १ (४) बेर = देर। (४) बाट = पड़ा, रास्ता। (६) मधुप = भैांरा। (७) गुंजरित = मुखरित, गुंजायमान। (६) मधुमास = चैत मास।

हाँ हँसि हैंसि हाँ ही करी, नाहिं नाहिं महिं हानि।
हिर हरखत हेरत हियें, हिरन-नैनि हित ठानि॥ ४७॥
छिमा करी अब छिनिभरी, छोह करी निरवार।
छके रूप छाए खरे, छैल छबीले ग्वार॥ ४८॥
छंद भरती तन निरिख कै, छले गए री हाल।
लाल माल गहि लें खरे, परे इश्क के जाल॥ ४€॥

्या भांति सखी के मानमीचन के बचन सुनि के प्यारी जू कछुक सुसकाय श्रम् लिलितादिक सखिन सों सैन करी जो तुम सामुहें जाय श्रम् प्यारे जू कों ल्यावा तब प्यारे जू श्राए जानि सखी पुनि प्यारी जू सों कहति है। यथा—

#### सोरठा

लिता ल्याई लाल, लली लखें। पायनिं परत।
भए गुपाल निहाल, त्रब नाहक क्यों हठ करत।। ५०॥

#### दोहा

प्यारी के अति प्यार सों, पिय परसत कर पाय।
पीर प्रेम पहचानि कें, छिमा करी मुसुकाय॥ ५१॥
या भाँति प्यारी प्यारे जूको परम सनेह अरु रहिस आनंद
जानि सकल सखी फूलीं, सो कहियतु हैं—

#### दोहा

सखी सबै फूलीं फिरत, लखि ब्रजनिधि की नेह। अद्भुत अकथ कथा कहैं, आनेंद अधिक अछेह॥ ५२॥

<sup>(</sup>१) नाहक = ज्यर्थ। (ग) प्र० में 'श्रावे' ना क्यूँ' पाठ है ('श्रव नाहक क्यों' के स्थान में)। (२) कर = हाथ।

# अब भार भएँ सखीजन प्यारी जू सों कहति हैं—

# दोहा

पूली पूली फिरित री, पूले पूल निपुंज।
फली फली ते। मन रली, फैली पायिन कुंज॥ ५३॥
अरस-परस बतरात सिख, सरस-सनेह निहारि।
तासु समय के सुख हु परि, बहुरि होत बिलहारि॥ ५४॥
रस-बस छिक दंपित दुहूँ, कीने विविध विलास।
सो सुमरन करि करि बढ़ें, हिय मैं अधिक हुलास॥ ५५॥
या भाँति सिखनु के परस्पर बतरावतहीं प्यारे जूकी सिखी
प्यारी जूकों दुलें बुलावन आई तब ते। सिखी सें। प्यारी जूकहित

# दोहा

त्रायो अचानक आइके, अकुलाना सा आज।

ऐंच अकेले अति करी, अरी आव अव लाज॥ ५६॥

या भाँति प्यारी जूको बचन सुनि प्यारे जूकी सखी माधवी

लता की अन्योक्ति करि प्यारी जूसों ही कहति है। यथा—

## दोहा

भरी माधुरी माधवी, ल्ता लित सुकुमार।
तक मुदित मन की करै, मिलै मधुप की भार।। ५७॥
या भाँति प्यारे जू की सखी की बचन सुनि सुघर-सिरोमनि
प्यारी जू अति आनंदित होय सकल सुखनिपुंज सघन निकुंज के महल
मे प्यारे जू अमर गुंजित की सुख लूटित हैं। तहाँ मृदु मुसकाति
पधारे अरु प्यारी प्यारे तो रहिस निकुंज के सुख में हैं अरु बाहिर
लाल जू की सखी प्यारी जू की सखीन सों प्यारे की प्रीति कहित

## दोहा

लाल लगनि<sup>1</sup> की बात कछु, कहत कही नहिं जाय। प्रान प्रिया की रूप लखि, मोहन रहे लुभाय ॥ ५८ ॥ दृष्टि परी संकेत<sup>र</sup> मैं, जब तें भानु-कुमारि। बरसाने की ग्रीर की, तब तें रहे निहारि॥ ५-६॥ चाह चटपटी मिलन की, लाल भए बेहाल। वंसी में रिटवो करें, राधा राधा बाल ॥ ६०॥ नीलंबर को ध्यान धरि, भए स्याम अभिराम। पीतवसन धारे रहें, प्रिया वरन लखि स्थाम ॥ ६१ ॥ चलिन हलिन मुसकानि मैं, जहाँ जहाँ मन जाय। फिर तन की सुधि नहिं रहै, सुधि आएँ कह हाय ॥ ६२ ॥ कहूँ लकुट कहूँ मुरलिका, पीतंबर सुधि नाहिं। मोर-चंद्रिका फुकि रही, प्रिया ध्यान मन माहिं॥ ६३॥ गंगा-जमुना नाम कहि, बोलित गायनि हेरि । राधे राधे बदन तें, निकसि जात तिहिं बेरि॥ ६४॥ मोहन मोहे मोहनी, भई नेह बढ़वारि। हाराधे हा हा प्रिया, कहत पुकारि पुकारि ॥ ६५॥ या विधि प्यारे जू की सखीनि को बचन सुनि प्यारी जू की सखी कहित हैं सो तुम कही सो साँच है अजहूँ प्रीति या विधि ही है। यथा—

#### दोहा

-त्र्यलबेली राधा जहाँ, भ्रमिक धरित है पाय। रसिक-सिरोमनि स्थाम तहँ, देत सु क्रुसुम बिछाय॥ ६६॥

<sup>(</sup>१) छगनि = लगन (दिल की लगन)। (२) संकेत = बरसाने धीर नंदग्राम के बीच में एक ग्राम का नाम है एवं गुगछ प्रेमिये। के मिछने का एकांत स्थान। (३) गायनि = गाये। की। (४) टेरि = पुकारकर।

परसिन सरसिन ग्रंग की, हुलसिन हिय दुहुँ ग्रोर।
नैन वैन ग्रॅग माधुरी, लए चित्त विति चेर।। ६७॥
प्रिया-बदन-विधु तन लखे, पिय के नैन-चकोर।
क्रप-रसासवर-पान करि, छिक रहे नंदिकसोर।। ६८॥
या भाँति प्यारी प्यारे को सरस सुख सिखन संबाद समुिक में ग्रिधकारी होय सो उपाय कित्यतु है—

## दोहा

न्नजिनिधि के अनुराग में, जो अनुरागी होय।
करें चित्त उपदेस को, बड़भागी है सोय॥ ६६॥
निपट विकट जे जुटि रहे, मो मन कपट-कपाट।
जब खूटें तब आपहों, दरसें रस की बाट॥ ७०॥
पूरन परम सनेह को, उमड़ि मेह बरसात।
अनुरागी मीज्या रहत, छिन छिन हित सरसात॥ ७१॥
प्रानित तें प्यारो लगें, दंपति-सुजस-बखान।
अधिकारी विरलो अविन ३, रुचे न रस विन आन॥ ७२॥
कपट लपट भपटें तहाँ, कलह कुमित की बारि।
काम धाम रिच आपनी, सुरित लीजियत मारि॥ ७३॥
गीर स्याम सुखदान हैं, श्री बृंदाबन माँभा।
जे या रस निहं जानहीं, तिनकी जननी बाँभा। ७४॥
चच्छु सुच्छु नाहिन प्रभु, तुच्छ रूप रह लागि।
मोर-पच्छ-६धर पच्छ धरि, वजनिधि मैं अनुरागि॥ ७४॥

<sup>(</sup>१) बित = दै। बत । (२) रूप-रसासव = रूप-रस का श्रासव (मिदरा विशेष)। (३) श्रवनि = पृथ्वी। ४—चच्छु = चच्छ, नेत्र। ४—सुच्छु = स्वच्छ, साफ। ६—पच्छ = पच, पंख। ७—पच्छ = पच, श्रोर, तरफ।

कसी कसीटी तासु की, जो कसनी ठहराइ। खोटे खरे जु मनधरे, त्यांगैं बिरद लजाइ॥ ७६॥ या भाँति त्रापके चित्त की समुभाय श्रम्र प्रभु सीं बीनती कीजियति है। यथा—

## दोहा

गुन की श्रोर<sup>9</sup> न तुम बिखें, श्रीगुन की मी माहिं। होड़<sup>२</sup> परसपर यह परी, छोड़ बदी है नाहिं॥ ७७॥ या भौति प्रभु सों बीनती करि श्रंथ की नाम श्रक फल कहियतु है। यथा—

#### सोरठा

मीतिलता यह शंथ, प्रेम-पंथ चित परन को। लाभ होत अतिश्रंत<sup>३</sup>, ऋष्न-किसोरी-चरन को।। ७८॥ बहुरि निज नाम संतिन सों सलाह जहाँ शंथ प्रगट भयो ताको नाम कहियत है। यथा—

#### दोहा

मित-माफिक गुन गायकैं, पते कियो यह श्रंथ।
रहिस उपासक रिसकजन, संतिन-प्रेम सुपंथ।। ७६॥
भूल्यो चूक्यो होहुँ सो, लीज्या संत सँवारि।
गीति राधिका-रमन की, प्रीति-रीति परिपारि॥ ८०॥
सुखद सवाई जयनगर, कियो श्रंथ-परकास।
सुभ-श्रानँद-मंगल-करन, उलहत हियें हुलास॥ ८१॥

<sup>(</sup>१) स्रोर = श्रंत । (२) होड़ = बदाबदी । (३) श्रतिश्रंत = श्रत्यंत । (४) पते = प्रतापसिंह (ग्रंथकार)।

## दोहा

ग्रष्टादस चालीस ग्रठ, संबत चैत जु मानि। कृष्न पच्छ तिथि त्रयोदसी³, भीमबार जुत जानि ॥ ८२॥

इतिश्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रीसवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं प्रीतिलता संपूर्णम् शुभम्

<sup>(</sup>१) (ग) पु॰ में 'ग्यारसी' पाठ है। परंतु ज्योतिषगणना से चैत कृष्ण तेरस की मंगलवार होना चाहिए। इस कारण वही पाठ शुद्ध जँचता है, जो देोहे में रखा गया है।—संपादक।

## (२) सनेह-संयाम

## कुंडलिया

राधे बैठी ग्रटरियाँ, भाँकति खोलि किवार। मनी मदन-गढ़ तें चलीं हैं गोली इकसार॥ द्वे गोली इकसार आनि आँखिन मैं लागीं। होदे तन-मन-प्रान कान्ह की सुधि-बुधि भागीं।। ब्रजनिधि<sup>१</sup> है बेहाल विरह-बाधा सों दाधे<sup>२</sup>। मंद मद मुसकाइ सुधा सों सींचिति राधे॥१॥ राधे चंचल चखनि के कसि कसि मारति बान। लागत मोहन-हगन मैं छेदत तन-मन-प्रान॥ छेदत तन-मन-प्रान कान्ह घायल ज्यों घूमें। तक चोट की चाउ धार सीं घावित तूमें ।। सभट-सिरोमनि धीर बीर 'त्रजनिधि' कौ लाघे । याही तें निसि द्यौस करति कमनैती राघे॥ २॥ राधे घूँघट-त्रोट सीं चितई नैक निहारि। मनौ मदन-कर तैं चली गुप्ती की तरवारि॥ ग्रप्ती की तरवारि डारि घायल करि डारगै। ब्रजनिधि है बेहाल पर्यो नैननि को मार्यो॥

<sup>(</sup>१) (ख) पुस्तक में कहीं 'ब्रुजनिधि' कहीं 'ब्रजनिधि' पाठ है। (२) दाधे = जलाए। (३) तूमना = धाव का टीका लगाना, रफ़् करना। (४) लाधे = राधे, साधे। '(राध साध संसिद्धौ)। (४) कमनैती = कमानगर का काम, तीरंदाजी।

उठत कराहि कराहि कंठ गदगद सुर साधे। अध अध आधे बोल<sup>9</sup> कहत मुख राधे राधे ॥ ३॥ राधे घूँघट दूर करि मुरि कै रही निहारि। मानौ निकसी म्यान तें सीरोही र तरवारि॥ सीरोही तरवारि वार ब्रजनिधि पै कीन्हीं। मुसकिन-मल्हिम<sup>३</sup> लगाय घाव साबत करि दीन्हीं ॥ फिरि फिरि करि करि मार सार करि फिरि फिरि साधे। टरत न अपनी टेक करत अद्भुत गति राघे॥४॥ राधे निपट निसंक हैं चितै रही करि चाव। मानौ काम कटार लै किया कान्ह पै घाव॥ कियो कान्ह पै घाव पाव<sup>१</sup> ठहरन नहि पाए। गिरे भूमि पे भूमि प्रान श्रॉखिन में श्राए॥ टैोना<sup>६</sup> टामन मंत्र-जंत्र सब साधन-साधे। व्रजनिधि कौ बेहाल करत डरपत नहिं राधे।। ५ ।। राधे हग-बरुनीन की करद चलाई चाहि। लागी ब्रजनिधि के हिये रहे कराहि कराहि॥ रहे कराहि कराहि लगी इक ग्राहि ग्राहि रट। बढ़ी श्रटपटी पीर धीर तिज घूमि रह्यौ घट ।। मुख तें कढ़त न बैन १० नैनहूँ उघरत आधे। ऐसे ऐसे काम करन लागी अब राधे॥६॥

<sup>(</sup>१) (ख) पुस्तक में 'श्राधे श्राधे बोल' पाठ है। (२) सिरेही (राजपूताना) की तलवार प्रसिद्ध है। (३) मिल्हम=मल्हम, मरहम। (ख) मलम। (४) (ख) 'परि'। (४) पाव=पाँच, पैर। (६) टौंना टामन=टोना टोटका। (क) पुस्तक में ''टौना''—यह पाठ ठीक नहीं। (७) वहनीन=पलकों की। (६) करद=मूठ। (६) घट=हदय। (१०) (क) पु॰ में "सु वैन''।

भौतें बाँकी बाँक सी लखी कुंज की ओट। समर-सस्त्र-बिलुवा लग्यो लालन लोटिं पोट।। लोटिह पोट चोट जव्बर उर लागी। कियो हियो दु:सार पीर प्रानिन मैं पागी॥ त्रजनिधि बाँके बीर खेत मैं खरे श्रगाहै<sup>र</sup>। तहाँ घाव पर घाव करितेँ राधे की भौंहैं॥ ७॥ चाली<sup>३</sup> मृदु मुसुकाइ के भानु-नंदिनी भार। मनी तमंचा मदन की लाग्यी मीहन-वोरध।। लाग्या माहन-वार सार करने नहिं पाए। तन-मन भए सुमार प्रान ग्रांखिन में ग्राए॥ भूले सुधि-बुधि-ज्ञान-ध्यान सौं लागी ताली। ज्ञजनिधि कै। यह<sup>१</sup> हाल देखि वेह नहिं चाली ॥ ⊏ ॥ नेजा से नैनान सीं किया राधिका वार। अक-बक है जिक-यिक रहे व्रजनिधि नंदक्रमार।। त्रजनिधि नंदकुमार मार सहिबे मैं गाहै। इत उत कितहुँ न जात रहत रुख सनमुख ठाढ़े॥ हियो भया दु:सार करेजा रेजा रेजा। तौऊ चित मैं चाह लगै नैनन के नेजा॥ ६॥ बॉकी मींह-गिलोल<sup>६</sup> सीं छुटे गिलोला<sup>०</sup> नैन। व्रजनिधि मद गजराज के छ्रिट गए सब फैन।।

<sup>(</sup>१) वांक = छोटी छुरी जो बनावट में खमदार होती है। बांक की फैंक प्रसिद्ध है। इसको बिछुत्रा भी कहते हैं। (२) श्रागी हैं = श्रागे (खड़े) हैं। (३) चाली = चली। (४) वेार = उर, हृदय। (१) (क) पु० में 'इहं'। (६) गिलोछ = गुलेल। (७) गिलोला = गुल्छा, बढ़ी गोली।

छटि गए सब फैन सीस की धुनि वे लाग्यी। बँध्या ठान<sup>१</sup> में ग्राय पाय डग<sup>२</sup> बेड़ी पाग्या।। अब नहिं छूट्यो जात 'यात ऐसी इहिं घाँकी। कहिए कहा बनाय बात राधे की बॉकी।। १०॥ राधे सधे दगन सौं चितई करि अभिमान। निकसे मनी कमान तैं नावक के से बान।। नावक के से बान मैन खरसान सुधारे। ग्रंजन-विष मैं बोरि किए दुहुँ श्रोर दुधारे॥ ज्ञजनिधि पिय-हिय पार भए डर उरके<sup>३</sup> ग्राधे। नैनन के नटसाल रंग सौं राखित राधे।। ११॥ खंजर<sup>४</sup> से नैनान की निपट अनोखी नेक। कहा जिरह बखतर कहा कहा ढाल की रोक। कहा ढाल की राक भोंक है इनकी बॉकी। लगी कान्ह कैं प्रान स्यान भूले सब घाँकी है।। बार बार के वार भयो। अति जर्जर पंजर। ब्रजनिधि कै। यह<sup>७</sup> सूल फूल से लागत खंजर ॥ १२॥ राधे गावति सखिन मैं ऊँचे सुर सौं तान। गरव भरती गहक्या गरी<sup>द</sup> मानी कुहक्या बान ॥ मानी कुहक्या बान कान्ह सुधि-स्यानप भूले। काँपन लुग्या सरीर नीर सीं नैना भूले।।

<sup>(</sup>१) ठान = थान, स्थान। (२) उग बेड़ी = पैर की बेड़ी। (३) (ख) पुस्तक में 'उरमें'। नावक के तीर में यही पाठ ठीठ है जो शरीर में घुसकर उरम (श्रटक) जाता है। (१) नटसाल = खटका। (१) (ख), (ग) पुस्तकों में, 'खंजन' पाठ श्रसगत है, क्योंकि रूपक पची से नहीं बनता, न 'पंजर' से श्रनुशास होता है। (६) सब घाँकी = सब जगह की। (७) (क) पुस्तक में 'इह'। (८) (ग) में 'हियो' पाठ है, जो ठीक नहीं है।

लगी एक रट ग्राहि चाहि-दारू सीं दाघे। ब्रजनिधि सौं करि हेत खेत मैं राखित राधे॥ १३॥ राधे पहिरति कंचुकी उघरे उरज उदार। ब्रजनिधि पीतम पैं मनी कीनी गुरज<sup>9</sup>-प्रहार ॥ कीनी गुरज-प्रहार मार तन-मन में आयीर। भरे तीर सीं नैत बैत बोलत बहकाया। पर्यो भूमि पै घूमि भूमि हग खोलत आधे। करि करि रस मैं रोस मसोसनि मारति राधे॥ १४॥ राधे नृत्यहि करति है सब सखियन लै संग। ब्युह रच्या मानी मदन करन कान्ह सीं जंग॥ करन कान्ह सीं जंग बान तानन के चाले। हाव-भाव की तेग तुजग के खडग निकाले।। नेजा-नैन सुमार पार हैं निकसे आधे। नित प्रति हित की रारि करति व्रजनिधि सौं रार्धे ॥ १५॥ राघे ब्रजनिधि मीत पै हित के हाथन<sup>६</sup> तूठि<sup>७</sup>। पलुरी खोलि गुलाब की डारित भरि भरि मूठि॥ डारति भरि भरि मूठि छूटि छररा ज्यों लागत। सबही अंग अनंग पीर प्रानन मैं पागत।। बिसरि गया चित चैन नैन हूँ उघरत आधे। प्रीतम की गति देखि हैंसति घृँघट करि राधे॥ १६॥

<sup>(</sup>१) गुरज = गुर्ज, गदा। (२) (ख) पुस्तक में 'छाथो' पाठ है। (ग) पुस्तक में 'ढायो' पाठ है। (३) (ग) पुस्तक में 'मन में' पाठ है। (४) (ख) पुस्तक में 'तुजक' ( = दबदबा, रोव) पाठ मिलता है। (१) (ग) पुस्तक में 'प्रीतिहि' पाठ है। (६) (ग) पुस्तक में 'हाथिह' पाठ है। (७) तुठि = तुष्ट होकर।

राधे निरखति चाँदनी पहिरि चाँदनी-बस्न। बदन-चंद्रिका<sup>१</sup>-चॉदनी चतुरानन की अस्तर।। चतुरानन की अस्त्र-सस्त्र यह भैन<sup>३</sup> चलायौ। ज्ञजनिधि पिय की श्रोर श्राइ कै<sup>8</sup> जोर जनाया। भयो। कंप सुरभंग ग्रंग सीतल हैं र दाधे। छाय गया मन माह छोह करि हरखति<sup>६</sup> राधे॥ १७॥ राधे कर चकरी लिए फेरति सहज सुभाय। ब्रजनिधि प्रीतम के हगनि लुग्या चक्र सा स्राय॥ लग्यी चक सी आय ऐंड़॰ की मूँड़ उड़ायी। धीरज हू कै। अंग चूर करि धूरि मिलायी॥ कटी लाज की फीज रीभि के साधन साधे। प्रान करत बलिहार हारकरि हरखति<sup>६</sup> राधे ॥ १८॥ लुदुवा फोरत राधिका करि करि ऐंडु अपार। लागत मोहन मीत के मुगदर की सी मार॥ मुगदर की सी मार मार मारत है मन की। गौरव की गिरि फोरि चूर करि डार्यो तन की।। ब्रजनिधि नेह-निधान निपट नव-नागर नदुवा। रह्यो रीिक मैं भूमि भूमि घूमत ज्यों लदुवा॥ १६॥ राधे त्राज उमंग सौं सजे सलीने ग्रंग। मानों मैन-महारथी चढ़त्रौ करन रस-रंग<sup>१०</sup>॥

<sup>(</sup>१) (ग) में 'चंद' का पाठ उत्तम है। (२) चतुरानन की श्रद्ध-प्रस्थ= ब्रह्मास्थ। (३) 'मैन'' = मद्रन, कामदेव। (४) (ग) 'श्रापकी'। (४) (ग) 'कै"। (६) (ग) में 'राखत' पाठ है। (०) पुँड़ = पुँठ, श्रमिमान, मरोड़। (ग) में 'पुँठ' पाठ ही है। (५) (ग) में 'कड़ी' पाठ है। (६) (ख) श्रीर (ग) में 'राखत' पाठ है। (१०) (ग) में 'रनरंग' पाठ है।

चढ़नी करन रस-रंग दंग ज्ञजनिधि की की नहीं। चंचल नैन तरंग? दै। रि घेरा सी दीन्है।। गाढ़े उरज उतंग दुरद<sup>२ ज्यौं</sup> सनमुख साधे। मेट्योर ग्यान गुमान कान्ह कसि राख्यौ राधे॥ २०॥ राधे उघटत । परमलू ४ मगटत अद्भुत ओप १। मैन - फिरंगी की मनौं छूटन लागी तेाप।। छूट्न लागी तीप रूप की दारू भमक्यी। जगीं जामगी तालबील की गीला तमक्यी॥ लग्यो कान्द्र की न्यानि तथेई ताथेइ ताथे । वजिनिधि की चित चूर चूर कारि डार्गी राधे॥ २१॥ राधे ऊँची बाँह करि गही कदम की डार। व्रजनिधि प्रीतम पै मनौं कीन्ह्रौ परिघ १०-प्रहार ॥ कीन्हीं परिघ-प्रहार चित्तं चूरन करि डारगी। कियौ प्रान की पर्न गर्न गुन गौरव गारगौ॥ चलन न पायी पेंड़ पलक हूँ ११ पकरत १२ आधे। रोकि आपनी मेंड़ एँड़ सीं उमड़ी राघे॥ २२॥ राधे जलकोड़ा करित लिए सहचरी संग। गुन जोबन<sup>1३</sup> छिब सौँ छकी छीँटैं छिरकत ग्रंग॥

<sup>(</sup>१) (ग) में 'ग्रेरंग' पाठ है और 'दौरि' के स्थान में 'डारि' है। (१) (ग) में 'ग्रसंग' पाठ ह आर दार दार दें। (१) दुरद = हाथी। (३) (ग) 'पेख्यो', । (४) (ग) में 'वोप', विवार 'वें। पं ं उछ्रतं पाठ है । (१) परमल् = परिमल । (६) (ख) में 'बे।प' पाठ है। श्रोप = रुपमा, सुंदरता, रजास, श्राबताब। (७) (ग) जिमी।
क्रिय = क्रांस । (३) ताघे = ताताथे हैं, रहस-विशेष। (१०) परिच = बज्र । (११) (ग) में 'क' पाठ है। (१२) (ख) में 'उबरत' पाठ है। (१३) (स) में 'ज बदन' पाठ है। (म) में 'खबन' पाठ है।

छींटैं छिरकत ग्रंग रंग के उठत भभूके । मनमथ-गोलंदाज मनीं सो कररा<sup>२</sup> फूके।। लुगे हमनि मैं आनि प्रान बाधा सौं बॉधे। व्रजनिधि भए अधीर बीरता राखित राधे॥२३॥ राधे सज्या गुमान गढ़ रुपी रूप की फीज। ताकि ताकि चोटें करत उदभट सुभट मनौज।। उदभट सुभट मनौज ग्रीज ग्रपनी बिसतारगी। ब्रजनिधि बुद्धि-निधान कान्ह अबसान<sup>३</sup> सँवारती।। सनमुख दियो सुरंग उड़े<sup>७</sup> पन<sup>४</sup>-पाहन<sup>६</sup> ग्राधे। निकसी खोलि किवारि रारि करिबे की राधे॥२४॥ नेही व्रजनिधि-राधिका दोऊ समर-सधीर। हेत-खेत<sup>७</sup> छॉड्त नहीं छाके बॉके बीर ॥ छाके बॉके बीर हुण्य बण्यन भरि जुट्टे। दोऊ करि करि दाउ घाउँ छिनहू नहि छुट्टे॥ यह सनेह-संयाम सुनत चित होत विदेही । पता १० पते की बात जानिहैं सुघर सनेही ॥ २५॥ संबत स्रष्टादस सतक बावना सुभ वर्ष<sup>११</sup>। सुखद जेठ सुदि सप्तमी सनिवासर जुत हर्ष॥

<sup>(</sup>१) (ख) 'ममूखे'। (२) कररा = गर्रा, गिराब, छर्रा। (३) श्रवसान = होशा। (४) (ग) में 'उदे' पाठ है। (४) पन = प्रणा, एँठ, बल। (६) पाहन = पत्थर। यहाँ सुरंग शब्द दो श्रर्थ का है। श्रव्छा रंग श्रीर बारूद की सुरंग। (७) हेत-खेत = प्रीति-संप्राम। (८) (ख) 'धाव'। (३) (ग) 'सनेही'। (१०) पता = प्रताप, ग्रंथ-कार। (११) संवत् १८४२ विक्रमी। यही भर्नृहरि के धातको के श्रवनाद की समाप्ति का संवत् है, केवल मिती का श्रंतर है—''संवत श्रष्टादस सतक पावता सुभ वर्ष। भादों कृष्टा एंचमी रच्यों ग्रंथ करि हर्ष।'' श्र्यांत् ३॥ मास पीछे।

सनिवासर जुत हर्ष लग्न है सानुकूल सव। ज्ञजनिधि श्री गोबिंदचंद ,के चरनन सौं ढव।। जयपुर नगर मुकाम चंद्रमहलिहं अवलंबत। भयो सुत्रंथ प्रतच्छ सुच्छता पाई संबत।। २६॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचित्तं सनेह-संयाम संपूर्णम् शुभम्

## (३) फाग-रंग

## दोहा

राधा भव-बाधा हरी, साधा सुखनि-समाज।
सोई मुद-मंगल करहु, सहित सदा ब्रजराज॥१॥
ग्रिथ प्यारी जूको बचन सखी सें।—

## दोहा

पागुन मास सुहावनी, ब्रजनिधि ग्राए होत। नतर<sup>9</sup> कुलाहल करत हैं, भौंर-फींर<sup>२</sup> पिक<sup>3</sup>-गोत॥२॥ पाग मास सबतें सरस, ग्रहि<sup>8</sup> ही-सुख की सार। प्यारे या सम होत नहिं, मान हिए ग्रति हार॥३॥

#### सोरठा

द्रुम नव पञ्चव लागि, फूल खिले बहु भॉत के। रस ऊभल रतन जागि, आगि मदन की गात के॥ ४॥

#### कवित्त

फूलीं बन-बेली श्री गुलाब की सुगंध फैली, फैल्यों है पराग बन-उपबन माहीं है। कोकिल की कूक सुने हिये मॉफ हूक उठें, गुंजरत भींर कुंज नाहिं मन भाहीं हैं॥ श्रीतम बिदेस सुधि श्रजहूँ लीं लई नाहिं, बिचें नहीरी ब्रजनिधि जू सहाही हैं ।

<sup>(</sup>१) नतर = निरंतर। (२) भैंर-भौंर = भैंरिं के मुंड। (३) पिक-गोत = केकिल-कुल। (४) (ग) 'श्रति'। (४) (ग) 'ठजल'। (६) (ग) 'जहाँ ब्रजनिधि मान रहत तहीं ही हैं'।

अयो रितुराज ते। हू कंतहू न आयो तातें के जानी वह देस मैं व बसंत रितु नाहीं है ॥ ५ ॥ दे। हो हो ।

कहत कहत ही सखिन सों, ग्राय गया ब्रजराज।

दुहूँ ग्रोर ह्वैबे लगे, फाग-बिहार-समाज॥६॥
सोरठा

छैल छबीले रूप, छिकया फाग-बिहार के। सोहत सरस अनूप, ब्रजनिधि रस सुख सार के॥ ७॥ दोहा

डत नव नागरि राधिका, छैल छबीली सीय। फाग-रंग रस-रंग मैं, तासम ग्रीर न कीय॥ प॥ तहाँ प्यारी जूसखी सीं कहति हैं—

दोहा

लाज-पाज<sup>३</sup> सब तेारि कै, श्रव खेलींगी फाग। छैल छबीले सेां दुसी, प्रगट करें। श्रनुराग॥ ६॥ कवित्त

बहुत दिनानि सों री ग्रास लगी मन माहि, त्रास गुरजन की सों नाहिं सरें काज है। लगनि लगी है ग्रानि प्यारे ब्रजनिधि सों री, फाग में करेंगे बहु रंग सों समाज है।। 'डफहि बजावें मिलि सुधर बेतान गावें, मन-फल पावें तोरि डारी कुल-पाज है।

<sup>(</sup>१) (ग) में 'श्रायो रितु-कत तिज कंत निहं श्रायो यातें' पाठ है। (२) (ग) में 'जानी वह देस मैं' की जगह 'वाही देश माहीं री' पाठ है। (३) पाज = पीजर।

लाज सब भाज गई नेक संक नाहिं रही, मान-दसा दाबि लई मई रितुराज है॥ १०॥ दोहा

उत मग जमुना की रहाौ, रेकि सॉवरेगात। रंग चंग मैं भ्रति करै, गारि देत अवदात॥११। कवित्त

मान खरो है चित कपट धरते है नाहिं, कोऊ सो डरते है स्रानि स्ररते है प्रभात ही। मनहि चुरावे नैन नैननि मिलावे वाको,

थाहहू न पावे स्थाम रंग सब गात ही।। डफिह बजावे अति गारि गीत गावे,

दै।रि इतही को आवे ब्रजनिधि ग्वाल जात ही। कैसे के धरों री धीर गैलन कलिंदी-तीर,

कहा करों बोर हाथ धोय पर्यो सात ही ॥ १२॥ दोहा

यह किह प्यारी के बढ़ियों, फाग खेलिबे चाव। चंदन - चोवा - ग्रारगजा, लाल - गुलाल बनाव॥१३॥ सर्वैया

होरी के खेलन की इक गोरी गुब्यंदजू<sup>9</sup> की अभिलाख करते करें। लाल-गुलाल धरे भरि थारिन केसरि-रंग के मॉट भरते करें।। नेह लग्यों ब्रज की निधि सों नित लंगिरि<sup>२</sup> सास की त्रास डरते करें। नंदकुमार के देखन की वह नैलि<sup>३</sup> बधू चकरी<sup>8</sup> लीं फिरते करें<sup>8</sup>।।१४॥

<sup>(</sup>१) गुरुपंदज् = गोविंदजी। (२) लंगरि = निरंकुशा। (३) नौल = नवल, नवीन। (४) चकरी = चकई, फिरकी। (४) (ग) में 'करे' के स्थान में 'करि' पाठ है।

## दोहा

सब गोरिनु के चाव यह, आयो फागुन मास।

जनिधि ग्रंक-भराभरी, करिहें सहित हुलास ॥ १५॥

सवैया

चित चाव यहै नव गोरिन के, भिर्हें नैंदलाल की फागन मैं।
जन की निधि अंक निसंक भराभरी, आज लिख्या बड़भागन मैं।
सब ठानत खेल; पे कोंक न जानत, लाँगर छैल की लागन मैं।
रस होरी के खेलन की 'सुखपुंज', छया जनराज के ऑगन मैं।।१६॥

## दोहा

चंग-रंग द्यांतिही बढ़गी, पुनि मुरत्ती-धुनि कीन।
व्रज-बनिता सुनि फाग कैं।, क्यों न होय आधीन।। १७॥
कवित्त

म्रायो रितुराज नजराज के बिहार हेत,

फूली नवबल्ली रुचि जानि स्याम पी की है।

सिज नज-सुंदरी बिहारी जू सों होरी खेलें,

गावें गीत गारी नानी मधुर अभी की है।।

उड़त गुलाल अनुराग-रंग छाई दिस,

सन मनभाई भई नजिनिध ही की है।

नूपुर-निनाद किट-किंकिनी की नीभी धुनि,

चंगनि की गजनि वजनि सुरली की है।। १८॥

देशहा

चहल-पहल माँची सखी, कुंज-महल के बीच। होरी ग्रोदी स्थाम के, हैहै कुंकुम-कीच॥ १-६॥

<sup>(</sup>१) रेग) में 'गोरिन' पाठ है। (२) महाराज के पास 'सुखपुंज' जी प्रसाई' श्रच्हें कवि थे। (३) (क) 'ब्रज सजके''।

#### कवित्त

सबै सौंज होरो की सुधारि धरीं सखियित, विबस भए हैं लाल रस-बस प्यारी सीं।

भ्रानँद-उमंग में छक्यों है ब्रजनिधि छैल,

रातो मन मातो रहै रूप-उजियारी सों॥ कोकिला कुहूकैं ठीर ठीर ग्रंब-मेंारन पै,

अयो रितुराज हित जीवनि जिवारी सों। कुंज के महल माँक चहल-पहल मची,

खेलत किसोरी होरी रसिक-बिहारी सों ॥ २०॥

## दोहा

कीरति-जा की ग्वालिनी, नंदगाँव मधि जात।

ब्रजनिधि संगी ग्वाल विह, दियो रंग भरि गात॥ २१॥

कवित्त

नंदगाँव ग्राई एक सखी वृषभानुजा की, फाग-मत्त ग्वाल वाकी खोइ डारी लाज है। यहै भनकार सुनि चली लली कीरित की,

धूमधाम भारी परी ऋद्भुत समाज है।। दुहूँ श्रोर सोर जोर सब्द यह छाय रह्यो,

जीत्यो साथ लाड़िली को कीने मन-काज है। घुघरि उड़ी है श्री गुलाल घुमड़ी है,

घटा रंग की चढ़ी है ज्याज घेरे ज़जराज है।। २२॥

## दोहा

द्र्याप रँगीले रँग भरे, लिए रँगीली वाल । रंगभरी सब गोपियाँ, रंग-मत्त ही ग्वाल ॥ २३॥

<sup>(</sup>१) सैांज = सामग्री।

भान कान रहि सकत तहँ, ब्रज-बनिता ब्रज-बाल। चित्त चारि चित में चुभ्या, चहुँ दिस स्याम-तमाल॥ २४॥

#### सोरठा

फाग मच्या बज माहिं, रंग समाजिह श्रित मच्या । मुरली मधुर बजाहिं, चित चारत घर घर नच्या ॥ २५॥

## दोहा

रूप-रंग की चढ़ि घटा, रिक्तवै नंदकुमार।
फगुवा ले मनभावता, कौतिक करै अपार॥ २६॥
कवित्त

चाँचरि मचावैं व्रजनिधि ही रिभावैं,
तीखी तानिन सुनावैं मन भरी हैं उमंग की।
सैनिन चलावैं वैन सुधा से सुनावैं,
मनमथिह जगावैं बाल उरज उतंग की॥
सती समनावैं रमा रमक न पावैं,
सची मेनका न भावैं राधे श्रंगिन सुढंग की।
में। इन लुभावें मनभावन पुमावें.

#### दोहा

कुंज-महल मैं सहल ही, लीजे नंद-किसोर। मुख माँजी ऋाँजी नयन, रंग-चंग करि घोर॥ २८॥

रस-धार बरसावें चढ़ी घटा रूप-रंग की ॥ २७॥

## कवित्त

ठाढ़ों री अकेलों नंदलाल अलबेलों छैल, छल सों अरों है आनि मारग सहल मैं। करती विचार कहा सबै सुखसार पायां, सीतिन सुहाया दरसाया सो महल मैं॥ नेकहू न डरै गुरजन क्यों न लरै भ्रव, ग्रंकिन में भरें फाग-चहल-पहल में। ग्राज भाग जागे मन लागे रसपागे लाल, चिल ले चला री रंग-कुंज के महल में।। २६॥ दोहा

होरी किह दौरी फिरें, गोरी ब्रज की बाल। भरी कमोरी केसरिन, भोरी लाल गुलाल॥ ३०॥ कवित्त

डड़त गुलाल औ अबीर भिर भोरी सबै,

उमगी फिरत उर आनँद न मायो है।

केसिर के रंग बोरी गोरी अरगजे होरी,

होरी होरी कि कि कि इसि रंग छायो है।

नीकी फाग रिचके दुलारी बूषभानजू की,

ब्रजनिधि घोरि लियो कियो चित चायो है।

श्रायो सुख फागन सुहाग भरती नेहिन कों

लाल-संग जागन सुभागन सो पायो है? ॥ ३१॥
दोहा

उते लाल ले ग्वाल सँग, ग्राए ग्रद्भुत दौरि । बरजोरी होरी समें, करें सु बाँह मरोरि ॥ ३२ ॥ कवित्त

लैंके सब ग्वाल संग आयो साँवरो री दै। कर पिचकारी भरी केसरि-कमोरी हैं। डफ के समूह बार्जें गारो दे दे सबै गार्जें, नाहिं कोऊ आज लाजें घेरि ली किसोरी हैं।।

<sup>(</sup>१) (ग) में ('होरी होरी किह किह' के स्थान में) 'हो हो किर होरी गेरि' पाठ है। (२) (ग) में यह पाठ है—''श्रंजन श्रँजाया गाल गुलरा दिवाया लाल, जान निहं पाया बड़े भागन सों पाया है।'

व्रजनिधि प्यारो यो सुजान हे री बटपारो, करि भक्तभोरी मोरी वहियाँ मरोरी हैं। हा हा मोहि जान देहु दैया ग्रब कहा करों, होरी नाहिं हे री मेा सों करें बरजोरी हैं। । ३३ ॥

दुहूँ छोर होरी मची, पिचकारित की धार। तिय गुलाल सों लाल को, सुख माँड्यो करि प्यार ॥ ३४॥ सबैया

ची है होरी दुहूँ दिस तैं पिचकारितु रंग इते उन छाँड्यो। य गह्यो ब्रज की निधि की मुरली लुई छीनि पिया रस दाँड्यो ।। त्यौ लड़ेवी को संग गुपाल सों गारो दई भँडुवा कहि भॉड्यौ। ानु-कुँवारि लै लाल गुलाल सों प्यार सेा लालन की मुख माँड्यौ ॥३५॥

दोहा

इत केसरि-पिचकी उतै, पुनि गुलाल-घुमड़ानि। तारी दै दौरी तिया, तुरत तजी कुल-कानि ॥ ३६॥ कवित्त

रसभरी होरी बरसाने की गलितु मची, उत नंदलाल इत भानु की दुलारी हैं।

<sup>(</sup>१) (ग) में पूरे खंद का या पाठ है-🖊 "लेके सब ग्वाल संग श्रायो वह सावरा री, कर पिचकारी ले करत वरजोरी है। डफ के समूह वाजें गारी दे दे सबे गाजें, नाहीं कोक नैक छाजे हो हो कहि होरी है।। वजनिधि राधे जु पै मृगमद घोरि ढार. प्रानप्यारी किसर कमोरी भरि घोरी है। मोरी हु किसोरी गोरी रोरी रंग वारी तव, मची दुहूँ श्रोर किमकामीरी है"॥ ३३॥

केसरि-कमोरी गोरी ढोरें लाल-ग्रंग पर, उतें ग्वाल-मंडल ते छूटें पिचकारी हैं॥ ग्राबर गुलाल की घुमंड ब्रजनिधि छए, हो हो होरी कहत हँसत देत तारी हैं। गावैं गीत गारी चंदमुखी जुरि ग्राई सारी,

रिब न निहारी तिन लाज पाज डारी हैं॥ ३०॥ दोहा

धुंधरि लाल गुलाल में, प्यारी पकरे लाल चंपक की बल्ली मनी, लपटी स्याम तमाल ॥ ३८॥ सवैया

माई म्रसंक हैं होरी की खेलन गोरी सबै गुनवारे गुपाल सों।
चूकी मबीर उड़ें दुहुघाँ निष्ठ मंबर से छायो गुलाल सों॥
मोहन की गिह गोहन लागी मचानक म्राय गए छल-ख्याल सें।
रंग-रंगीली सु चंपक बेलि मनी लपटी नव स्थाम तमाल सें।। ३६॥
देशहा

लाल गुलाल दसों दिसा, सबकी दीठि<sup>१</sup> निवारि<sup>६</sup>। छैल छबीलो तहेँ भरे, प्यारि की ऋकवारि<sup>9</sup>॥ ४०॥ कवित्त

फागुन मैं फाग अनुराग छाया जनभूमि, उमिं घुमिं मुंड धाया जन-गोरी का। स्थाम के सखान पे अबीर ध्री गुलाल डारें, लालन के ध्रंग लपटावें रंग रारी का।।

<sup>(</sup>१) वूकी = बुक्का, श्रवरक का चूरा । (२) दुहुघी = देानें। श्रोर । (३) श्रवर = श्राकाश । (४) छल ख्याल = छलछंद, धोखा । (४) दीठि = दृष्टि । (६) निवारि = निवारण करके, घचाकर । (७) श्रॅकवारि = श्रंक में भरना, हृदय से छगाना ।

भरिन-भराविन में भावती के भावन में, गारी-गीत-गाविन में बँध्यो प्रेम-डोरो की। छिव सो छबीलो दुरि दुरि ऑकवारि भरें, करें बह खेल बजिनिध छैल होरी की।। ४१॥

## दोहा

व्रज-बनिता बैारी भईं, होरी खेलत आज। रस ढोरी देोरी फिरत, भिंजवित हैं व्रजराज॥ ४२॥

## सवैया

होरी समै इक ठैरि भद्द रस-फाग की लाग लगी नव गोरी। गोरी गुलाल लिए भरि भोरी धरी भरि केसरि, रंग कमोरी॥ मोरी मुरै नहिं दौरी फिरै गुनवारे गुपाल के रंग मे बेारी। बेारी सी है कै लगी उत ढोरी मची बज की निधि सी रस-होरी॥ ४३॥

#### दोहा

प्यारी-प्यारे के भई, होरी नंद-ग्रगार। व्रजनिधि ने फगुवा<sup>२</sup> दयो, ग्राप होय बलिहार॥ ४४॥

## सवैया

होरी को ख्याल मच्या महराने महा मुद बाढ़ में दुहूँ दिस भारी। केसरि-रंग भरे घट लाखन छूटति है छिब सों पिचकारी॥ लाल गुलाल छया नंदगाँव द्यबोर घुमंड भरें द्याँकवारी। लाल गुपाल दया फगुवा अब की निधि ऊपर है बिल हारी॥ ४५॥

<sup>(</sup>१) वारी = वावली, पगली। (२) फगुवा = होरी खेळने के अनंतर नायक अपनी नायिका की साड़ी, मिठाई आदि भेजता है। इस सामग्री की फगुआ कहते हैं। (३) महराने = मेहराना एक ग्राम का नाम है, जो वरसाने के पास है। (ग) ('महराने' के स्थान में) 'महरान'। (४) (ग) में चतुर्थ पाद के पूर्वांक का पाठ ये। है—''वाल मुके मुक्के उसके''।

#### सोरठा

चवदा<sup>9</sup> ही सब लोक, नैाछावरि ब्रज पर करी।
फाग अनेखी नेक, और न याके सम धरी<sup>२</sup>॥ ४६॥
कवित्त

विधि बेद-भेदन बतावत अखिल विस्त,
पुरुष पुरान आप धारती कैसो स्वाँग बर।
कड्लासबासी उमा करित खवासी दासी,
मुक्तितिज कासी नाच्या राच्या कैयो रागपर॥
निज लोक छाँड्री ब्रजनिधि जान्या ब्रजनिधि,
रंग रस बोरी सी किसोरी अनुराग पर।
ब्रह्मलोक वारी पुनि शिवलोक वारी और,
विष्णुलोक वारी डारी होरी ब्रज-फाग पर॥ ४७॥

## सोरठा

फाग-विहारिह होत, व्रज सोभा पाई महाँ। व्रज-मंडल निहं होत, फाग-केलि होती कहाँ॥ ४८॥ यह त्रायी रितुराज, सवै काज मन के सरें। डफ मुरली धुनि गाज, व्रजनारिनु के मन हरें॥ ४-६॥

#### दोहा

पता<sup>३</sup> यहै बरनन करती, पिय-प्यारी की फाग। सो सुमिरन करि करि वहै, हिये मॉम्फ अनुराग॥ ५०॥

<sup>(</sup>१) चवदा = चैदह। चैदहो लोक त्रज पर निल्लावर कर दे।। यह श्रर्थ है। (२) (ग) में 'करे।', 'धरे।' की जगह 'करें', 'धरे' पाठ है। (३) पता = प्रतापसिंह।

फाग-रंग को जो पढ़ें, ताके बढ़ें उमंग।

त्रजनिधि निधि ताको मिलें, सकल सिद्धि ही संग।। ५१॥

संवत अध्टादस सतक, अड़तालिस बुधवार।

फागन सित की सप्तमी, भयो अंथ अवतार।। ५२॥

पढ़े कहें पातक सकल, बढ़ें जु प्रेम-उमंग।

पंथ कियो जयनगर में, फाग-रंग रस-रंग।। ५३॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं फागरंग संपूर्णम् शुभम्

# (४) प्रेम-प्रकास

## दोहा

चित गनपति बुधि सारदा, कृष्न जानि सिरताज।

मित मेरी तैसो कियो, सफल भए सब काज॥१॥

सुख-भ्रानँद-मंगल-करन, सदा करत प्रतिपाल।

निहचै करि भिज लेहु तुम, ब्रजनिधि-रूप रसाल॥२॥

नेही जन जे बावरे, तिनके कछ न बिचार।

जो तरंग मन मैं चठे, सोई करें उचार॥३॥

मध्य सखी सीख।

#### दोहा

डमा कि मारेखिन मार्षिए, मामिरिन हूँ नव बाल। लाल लद्दे हैं जाइँगे, तुवलिख रूप रसाल॥ ४॥ तहाँ राधा उत्तर।

## दोहा

कहि न सकों कैसी करें।, दई नई यह रीति।

घर गुरजन लिख पाइहें, जजनिधि हिय की प्रीति॥ ५॥

नेह - रीति है अटपटी, कोऊ समुक्ते नाहिं।

जो न करें सोही सुखी, करें सु दुख है ताहि॥ ६॥

देखि दुखी पीछें दुखी, नित ही दुखिया सीय।

विधिना सों बिनती यहै, मिलि बिछुरन नहिं होय॥ ७॥

चित्त चटपटी करि गए, जजनिधि रूप दिखाय।

जहाँ तहाँ उनहीं की लखों, और न कछ सुहाय॥ ८॥

१) लट्ट = लट्ट, मोहित। लट्ट होना वजभाषा का मुहावरा है।

## म्रव सखी राधा सों कहति है— दोहा

बात भूठ तू कहित है, अब निहं मानत लाल।
सौंच जहाँ राचे सही, यहै लाल की चाल॥ ६॥
यह सुनि प्यारी जूने मान करती। तब सखी पुनि कहित हैं—
सोरठा

व्रजनिधि चतुर सुजान, उनसों कबहुँ न ते।रिए। वेही जीवन - प्रान, कोरि<sup>३</sup> भाँति करि जे।रिए॥१०॥ दोहा

हे राधे अब मान की, मेाहिं करी बकसीस।
कहा चूक प्यारे करी, तापर इतनी रीस ॥ ११ ॥
हाय हाय मुख तें कड़ै, परे इस्क के घाव।
मल्हम यहि सिह जानियो, मोहन दरस दिखाव॥ १२ ॥
परे परे सिसक्यो करें, प्रान इस्क को पाय।
नैनन तें भरना भरें, टरै न मुख तें हाथ॥ १३ ॥
सोरठा

लगिन लगी री वीर, उठी तपित है अगिन सी।
निहं जाने। यह पीर, इस्क-फंद में आ फँसी॥ १४॥
कहा करीं री वीर, पीर उठी अति मरम की।
लगे नैन के तीर, बंक कटाछैं स्थाम की॥ १५॥
यहै इस्क की रीति, ऊँच नीच कह देखनी।
भई स्थाम सीं प्रीति, लोक-लाज सब छेकनी॥ १६॥
वित्त धरै निहं धीर, अँसुवन अँखियाँ भर लग्या।
वजनिध है वेपार, मन तो उनके रँग पग्या॥ १७॥

<sup>(</sup>१) के।रि=के।टि, करोड़।

लगिन लगी री म्रानि, नंद-नंदन सों रुचि बढ़ो।
भावैं खान न पान, भ्रांखियनि-रह स्रांत चढ़ो।। १८॥
बिसराई सुधि देह, ब्रजनिधि बिन देखें म्ररी।
नैतिन लाग्यो मेह, चित में वह मूरित खरी।। १६॥
वहै मंद सुसकानि, म्रानि हिये के बिच लगी।
म्रातिहि रसीली तान, लई सुरिल में रसपगी।। २०॥
चित को कियो कठोर, हे मोहन तुमहूँ भ्रवै।
कौलहु किए करेर, सो साँचो करिहै। कवै॥ २१॥
पलकन हूँ निहं देखि, दसा पिया बिन यह करी।
चात्रक के ज्यों लेखि, स्वाति-बूँद ही की म्ररी॥ २२॥
किह न जात सुनि बीर, मन तो ब्रजनिधि ले गयी।।
स्रव छिनहूँ निह धीर, टोना सो कछ करि गयी।। २३॥

## दोहा

दई निरदई कह करी, नेह-नगर की रीति।

फिरि फिरि वाही मारिए, करे जु चित सों प्रीति॥ २४॥

सूकि गया लोहू सबै, नीर हगनि अति आत।

प्रान नहीं नारी चलैं, अचिरज की यह बात॥ २५॥

इस्क यहै सबतें बुरी, करी न कोई भूल।

प्यारे की यह भेट मैं, सिर देनो है मूल॥ २६॥

प्रारी भट्ट हिय हैं लुट, खाय रह्यों चकफेर।

अजनिधि मन की लैं गयी, नेक न लागी बेर॥ २७॥

<sup>(</sup>१) श्रॅंखियनि-रह = श्रांखों की राह से। (२) कौल = वादा। (३) चात्रक = चातक। (४) सद्ध = भामिनी, सखी। (४) (ग) 'के'।

#### सोरठा

लगी चटपटी छंग, कोटि जतन सों ना मिटै।

करि व्रजनिधि को संग, बेदन यह जब ही कटें॥ २८॥
दैया री यह बानि, इन नैनिन मैं आ परी।
बिन देखें अञ्जलानि, व्रजनिधि की मूरित अरी॥ २६॥
लगी लगन अब आय, व्रजनिधि प्यारे सें। सही।
बिन देखें अञ्जलाय, चित्त धरत धीरज नहीं॥ ३०॥
दोहा

तब तें नैनिन वह अर्गी, सुंदर स्थाम सुजान।
टेाना से। में। पे कर्गी, तजी सबै कुल कान॥३१॥
सोरठा

निपट ग्रटपटी बात, सुनौ सखी ग्रब मैं कहूँ।

प्रान चले ही जात, प्रेम-पीर कब लग सहूँ॥ ३२॥

ग्ररी अनोखी पीर, बीर धीर मन निहं धरै।

प्रजनिधि है बेपीर, परि उन बिन छिन हु न सरै॥ ३३॥

रहत जु नैन-चकोर, चैं।कत से उतही सदा।

त्रजनिधि ही की श्रोर, निरिख रहे वाकी ग्रयदा॥ ३४॥

भए प्रान ग्राधीन, लीन दीन व्रजनिधि महीं।

भई मीन गित कीन, दरसन बिन जीहै नहीं॥ ३५॥

ग्रंडिलिया

राजत बंसी मधुर धुनि मनमोहन की आन।
सुनत थिकत चक्रत रही अद्भुत अतिही तान।।
अद्भुत अतिही तान प्रान छिन मैं बस कीने।
बाजत ताल मृदंग धीन अति ही रस भीने।।

<sup>(</sup>१) (ग) 'वाही'। (२) चकृत = चिकत।

नृपुर धुनि भंभनत ततत् तत्थेई गाजत। व्रजनिधि रास-विलास रसिक बृंदाबन राजत॥ ३६॥ सोरठा

वह लटकीली बानि, आनि हिये के बिच गड़ी।
वहें मंद मुसकानि, उर तें निहेँ काढ़त कड़ी।। ३७॥
व्यं वान के बीच, कीच रूप की आते मच्यो।
व्यं वान के बीच, कीच रूप की आते मच्यो।।
व्यं वान के बीच, सीच रूप की आद्भुत नच्यो।। ३८॥
विश्व सी सीच, रास रिसक अद्भुत नच्यो।। ३८॥
हैं गइ चित्र सरीर, अरी वहें छिब निरिख कै।
तबतें नैनिन नीर, खरी रहीं नित खरिक के।। ३६॥
वाड़ी प्रेम-घटानि, नैन सीर को भर लग्या।
चात्रक प्रान छुटानि, यहें अनोखे। रँग पग्या।। ४०॥

## दोहा

यह सुनि सिख हिर पै गई, नेक न करी अबार<sup>3</sup>। बेतु मार उत प्रीति की, भारक मार सुमार॥ ४१॥ अथ सखी-वचन प्यारे जूप्रति।

#### सोरठा

रहत अचैंकी चित्त<sup>8</sup>, नितही ध्यान सु रावरे।।

ग्रब मन लीने। जित्त<sup>8</sup>, भया प्रीति सोँ बावरो।। ४२॥

बिसराई सुधि देह, अजू पियारे तुम बिना।

नयो भया यह नेह, गेह न भावत निसदिना।। ४३॥

प्रीतम तुमरे हेत, खेत न तिजहैं प्रीति का।

प्रान काढ़ि किन लेत, तिजहैं पै भिजहैं नहीं।। ४४॥

<sup>(</sup>१) खरिक = खिरक। (२) सीर = नीर, र्थास्। (ग) 'तीर'। (३) श्रवार = विलम्ब। (४,४) इस देाहे में ('चित' श्रीर 'जित' की जगह) 'चीत' श्रीर 'जीत' पाठ होता तो ठीक होता।

सुकट मार पखवानि, बंसी बाजत अधरकर।
लोक-लाज कुल-कानि, छाँड़त स्रवनित सुनत ही।। ४५॥
छिनक उठे वरराय, हाय हाय मुख तें कहै।
कासों कही न जाय, अब और निहं रँग चढ़ै॥ ४६॥
सुनिही चतुर सुजान, किरपा कीजै आनि अब।
क्यों न दीजिए दान, प्रानं आप वस होहिं कब॥ ४७॥
दोहा

श्रानँद की निधि साँवरो, सकल सुखनि की दानि । जिहि तिहि बिधि कीजैसदा, ब्रजनिधि सी पहचानि ॥ ४८॥ सोरठा

यह सुनि चतुर सुजान, कुंज-भवन संकेत किय। पिय प्यारी सु अचान, सुरति सकल सुख लूटि लिय॥ ४८॥ दोहा

उठि बैठे सुख-सेज पै, भार भए अवदात।
पिय प्यारी दोऊ तहाँ, अँग अँगरात जम्हात॥ ५०॥
कछुक लाज करि लाड़िली, अधो दृष्टि करि देत।
सो सुख मो मन सुमिरि कै, लूटि तुरत किन लेत॥ ५१॥
अजनिधि अच्छराँ सूँ। किया, यंथ जु प्रेम-प्रकास।
पते किया यह जानिकै, गहि चरनि की आस॥ ५२॥

सोरठा

श्रंथ जु **प्रेम-प्रकास**, रसिकनि हिये सुहाहु ऋति। राधाक्तव्न ज्यास, दुहूँ लोक की देय गति॥ ५३॥ दोहा

अष्टादस चालीस अठ, संवत फागुन जानि। छन्नपच्छ नवमी जु गुर, यंथ कियी मन मानि॥ ५४॥

<sup>(</sup>१) अच्छरा = अचर।

## (५) बिरह-सलिता<sup>१</sup>

#### रेखता

नंद के फरजंद जू दीदार क्यों न देवा। यह बंदगी हमारी अब दिल में मानि लेवो ॥१॥ ये प्रान लिंग रहे हैं कब के तुम्हारे साथ। दिल में जु नित वसी हो निह अपवित हो हाथ ॥ २ ॥ त्रम माने। या न माने। हम ते। फिदा भई हैं। यह साँच जी में जानी हम कस्म खा कही हैं॥३॥ सिर से जो लेके पा तक तुम्हारे ई रॅंग रॅंगी हैं। सब लाज त्रो हया तो जब से हि चल भगी हैं॥ ४॥ कहर-नजर कूँ छाँड़ि के मिहर-नजर कूँ कीजे। सत कोटि गोपियों का एता सबाब लीजै।। ५।। भै।हें। की मटक मुकट लटक चटक नहीं भूले। पीत पटका भटक लेना गतिका ही में हलें।। ६।। ख़िम रही हैं ३ ख़्ब ही ख़ुसरंग भीनी तानैं। यह ग्रीर कौन समभी जाने हैं सोई जाने ॥ ७॥ मुसकानि त्रो लटकीली बानि त्रानि दिल में डोलैं। श्राल्कों रल्कों इलकों जिगर-कुल्फ की जुखोलैं।। 🗆 ।। बैबस जो होको भूमि में गिरती हैं सुधि के ग्राए। मरना न जीना हैगा सब रोज दिल लगाएँ ॥ ६॥

<sup>(</sup>१) सिं ता = सिरता, नदी। (२) ही = हृद्य। (३) सुिम रही है = चुम रही है।

श्रालम जो यों कहै है यह कृष्न की सखी हैं। बिन दामों लई चेरी ब्रजराज ले रखी हैं।। १०॥ धीरज धरम करम की अब तो तुम सो रहै सरम। यह नहिं रखो तो प्यारे फिर जान का भरम।। ११॥ सूरति सलोनी हैगी स्याम दिल में बस्ती है। मोहन अजब है यार चश्म खूब मस्ती है।। १२।। डिजयाला हुस्त का है अदा खूब अज्ब गुल<sup>9</sup> है। इस नाज के बगीचे में हम बुलबुलों का गुल है।। १३॥ सुंदर सुचर है दिल में दिल की खीलि के न बीली। डोले न ऋॉखों ग्रागे श्री छुप छुप के जल्म छोले रे ॥ १४ ॥ रसराज होके रस बसि कीनी ख़ुसी के माहीं। नहिं छोड़ना है बेहतर अब हम किधर को जाहीं ॥ १५॥ मारे। कि तारो तुमसों अप है कळू न सारे।। महरमदिली सों दिलवर दुक दीजिए सहारे। । १६ ॥ चलती है नैन सेती ए सलिता च्युँ भ्रांसु-धारा। नहीं कहा य तुमने दगा करके हमें मारा ॥ १७॥ कैसे सुहाई एती क्यों निद्वराई मन में आई। करिए जु क्या बड़ाई फैन पाई है जुदाई॥ १८॥ जब से नजर मिली है रहै दिल कुँ बेकली है। तब से हया पिलो है तुभा बिरह में जली है।। १-६।। तुम सुध को ली भली ये पहचान सब टली है। मनमथ ने दलमली है जीना कठिन अली है।। २०॥ यह इस्क ऋति बली है हम सबकुँ ले तलो है। मुरली की तान ग्रान चुभी प्रेम की सली है।। २१॥

<sup>(</sup>१) गुल = फूल। (२) गुल = शोर। (३) ह्रोले = छीलता है।

इक नजर में छली है मित नाहि फिर हली है। उस पर ही सब टली है रत मिलने की भली है।। २२।। श्रव तो दयाहि कीजे छिन बिन में तन जो छीजै। बिन बोले कैाली १ रीजे २ दरसनहु एहि जीजै ॥ २३ ॥ हम सब विचारी अबला हमें मार हुए सबला। खंजर जुदाई घबला अब तो इधर भी टबला॥ २४॥ कुब्जा त्रिभंगि श्रोपी हम सब बुरी हैं गोपी। पहिचानि जानि लो पी । भेजी है हमको टोपी ॥ २५ ॥ उद्धव ज ल्याया पोथी सब जोग-वात थोथी। हम जब पियारी जो थी ज़बजा निगोड़ी की थी।। २६।। कै तो हमे बुलावा कै आप ह्या सिधावा। जब हमरी पीर पावा तब दिल मे हैं ज्युँ तावा ॥ २७॥ जु सिर चढ़ाई उस लाड़ सों लड़ाई। तिहुँ लोक संग गाई एती दई बड़ाई॥ २८॥ श्रव नाखि<sup>३</sup> विच खटाई यह तुम्हरी है ढिठाई। हमें सब सेती हटाई फिरती हैं सटपटाई ॥ २ ६॥ सबको दसा मिटाई कह्यो बाँधो सब जटाई। लप्टो जाग की छटाई बैठा बिछा चटाई॥ ३०॥ छंग भस्म की रमावी चित ब्रह्म में लगावी। इस ग्यान की हि गावी जब ही ती मीहि पावी ॥ ३१॥ ऊधी ये बात साँची हम संग उसके नार्ची। जो हमसे उनसे माँची अब लेत क्यों लवाची।। ३२।। भूठो जो पत्री बाँची यह दासी दीहै भाँची। कुब्जा हुई है पाँची वहकाए लंक लाँची।। ३३॥

<sup>(</sup>१) कौ खौं = कब तक। (२) रीजे = रहिए। (३) नाखि = प्राखि, मिछाना।

वे उसके रस में पागे रहते हैं ग्रंग लागे। दोऊ के भाग जागे जिस्सेती हमकी त्यागे॥ ३४॥ उनको न ऐसी चहिए रूखे जवाब कहिए। क्यों करके गजब सहिए कहते हैं ज्ञान गहिए॥ ३५॥ हम हो रही हैं सूनी दिलवर हुआ है खूनी। तड़फन उठी है दूनी बिरहा के भाड़ भूनी।। ३६॥ वह कंस की है दासी उसकी सिकल ददासी। जिसने भी डाली फाँसी भली कीनि जग में हाँसी ॥ ३७॥ हाहा करें हैं ऊधा दिल उस्से जा बिल्धा। नहिं प्रेम-पंथ सूधा हियरा रहे है रूधा।। ३८॥ तुम जस नगारे वाजे हैं हम सबिह सुनि के लाजे। तुम हमको छोड़ि भाजे कुब्जा के संग गाजे॥३६॥ श्राफत पड़ी है ताजी प्रानन की लागी बाजी। जीती बर्चें जो साजी ऐसी करी पियाजी।। ४०॥ माफी गुनह की करिए श्रीगुन न जी में धरिए। कर बॉधि पैरेां परिए अब ता जु इत का ढरिए ॥ ४१ ॥ अरजें हमारी मानौ तुम्हे अपनी श्रीर जाने।। हम सिर पै कृष्न बानी सो ती नहीं है छाने। ।। ४२॥ बाने की लाज राखे। तुमसे है सब इलाखे।। गलबहियाँ स्रानि नाखै। रस उस तरे ही चाखै। ॥ ४३ ॥ गोकुल में भ्राय बसिए वैसेही रास रसिए। सुख करि समाज हँसिए छल्छंद सीं न फँसिए॥ ४४॥ सीखे हो बेवफाई इसमें है क्या सफाई। जालिम जुलुम जफाई करते हो दिलखफाई।। ४५॥

<sup>(</sup>१) छाना = छन्न, छिपा हुआ।

मेलने का मसला सुनिए अपने भी मन में गुनिए। तीरत का लाभ लुनिए हिल-मिल की रास रुनिए॥ ४६॥ काली नाथि नाखा × × ×

संबत ऋषादस सतक, पंचासत सनिवार। माघ छन्न-पख दोज की, भयो विरह की सार॥ ५२

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं विरह-सलिता संपूर्णम् शुभम्

<sup>(</sup>१) "क़ाली नाथि नाखा" के थागे जो पद थे वे अप्राप्य है।

# (६) स्नेह-बहार

## दोहा

गन-नायक बरदान दै, सारद बुद्धि प्रकास। राधे - कृष्न - विहार कहुँ, पुरवा मन की स्रास ॥ १॥ कहा कहीं कहनी कहा, मुख हैं कही न जाय। इस्क कुल्फ जुल्फें लगी, हाय हाय फिरि हाय॥२॥ इस्क कमल का जलल अति, प्रवल चैन नहिं नेक। जो सुलभाड़ा होय तै।, सिर तक दूँगा फेंक ॥ ३॥ इस्क-खेत पूरा वहै, सूरे ऋासक नूर। भ्रदा-तेग सो ना मुरै, होत श्रंग चकचूर॥४॥ देखे दै।रि दवा करें, दया लेहु दिलदार। दुरेा कहा दीदार द्यो, दरद बँध रहे द्वार ॥ ५ ॥ दूर भए दम रहत नहिं, देहु दरस को दान। दिलजानी दुख देत क्यों, लेत हमारे प्रान ॥ ६ ॥ दामन लागे दै।रि के, दूरि होत अब नाहिं। दावादारी करत क्यों, दिलदारी के माहिं॥ ७॥ अदा-तेग लागी जिगर, जबर रूप की धार। डरे खेत बिललात हैं , घायल मार सुमार ॥ 🗆 ॥ श्रॅंगनि अगनि अति ही बुरी, दुरी रहै कहुँ नाहिं। दाबत ज्यों ज्यों ग्रति बढ़े, भभिक भभिक हिय माहिं॥ ६॥ राति द्योस ससक्यो करें, नेही जन जे। होय। या दुख को जानै वही, श्रीर न जानै कोय।। १०॥

<sup>(</sup> १ ) विजलात है = आर्तनाद करते है।

पलक-धारि तरवारि सी, वार किया जु सुमार। पार भई भ्राँग फारि कै, मारि मारि वेतार ॥ ११॥ नैन पैन हैं मैन-सर, सैन ऐन नहिं चैन। दैन लगे सुनि बैन दुख, लगे प्रान की लैन ॥ १२॥ ग्वालिन गाढ़ी गरब मैं, तन गारे रँग पूर। गिरधारी गोहन लग्यों, पिवत नैन भरि नूर ॥ १३॥ इस्क आहि आफत अरे, करें दिलों के दूक। नयन-नोक भोंकी जिगर, उठो हुक करि कूक ॥ १४ ॥ तेई प्राया खलुक में कीना इस्क कमाल। जिगर तड़फड़ें धड़पड़ें, सिरन लगे<sup>9</sup> जंजाल ॥ १५ ॥ रबिक चली भभकत भई, सब तन आगि दिपाइ। इस्क - नाग - फ़ुंकार सीं, लहरि चढ़ी जिय जाइ॥ १६॥ सीतल सकल उपाय जे कुथल भए यहँ आय। सिथल प्रान अब रहत नहि, स्थाम गारहरे ल्याय ॥ १७ ॥ ललक उठी है इस्क की, पलक चैन नहिं देत। म्रासक बीर सुभाव यह, निहं छोड़त हित खेत ॥ १८ ॥ किए इस्क बेपरद हम, आसक बिरद पिछानि। फिरत गिरद चैापरि<sup>३</sup> नरद<sup>७</sup>, ज्येां मरि जीवत जानि ॥ १६॥ लग्यो समाजिह इस्क को, करत देह को सिस्क। प्रान निस्क सो के लई, लोक-लाज गई खिस्क ॥ २०॥ इस्क त्राहि त्राफत ऋरे, गाहत दाहत प्रान। जाफत मे मासूक की सीस सुपारी पान ॥ २१ ॥ इस्क करेा कोऊ नहीं, कहत पुकारि पुकार। महबूबाँ दी<sup>५</sup> नजर में, अतर प्रान करि त्यार ॥ २२॥

<sup>(</sup>१) सिरन छगे = खसकने जगे। (१) गारङ्ग = गरुड़। (३) चै।परि = चै।पड़। (४) नरद = गोटी। (१) महवूर्वा दी = महबूवें की।

हेंसी खुसी सब करत हैं, इस्क सहज करि मान। अरे इस्क ऐसा बुरा, फिरि लेता है ज्यान ।। २३॥ खूब खुसी मुख पर लखे, हँसी फँसी गल जान। सोख चस्म करि कर्द की, धरत जिगर पर ग्रान ॥ २४॥ हुस्न-नूर मद पूर है, रहना उसमें दूर। अरे कूर जाने कहा, इस्क सूर चकचूर ॥ २५॥ इस्क बुरा है बदबखत, करी नाहिं की उभूत। इस त्रातस की लपट सों, तन जरिहै ज्यों तूल ।। २६॥ मनमानी जानी श्ररे, नहिं नान्हीं यह बात। यार प्यार इकतार करि, करत गात पर घात ॥ २७॥ बैठि तखत महबूब जब, कीया इस्क उजीर। श्रासक के कतलाम का, हुकम किया बेपीर ॥ २८॥ नेत - कहर - दरियाव बिच, पानी है भरपूर। श्रॅग बूड़े सो तिरि चले, निहं बूड़े सो कूर॥ २ ६॥ इस्क-जखम जबरा ऋरे. दिल घबराया घाव। घबराया कू क्यों करे, जल्म दिए का चाव।। ३०॥ करें एक के दूक हैं, ऐसी तेग अनेक। अजब इस्क की तेग का, होत वार है एक।। ३१।। महबूबी के वार से, धड़ सेती सिर दूर। इस्क-ताज जिनको मिली, सूर वहै जग कूर॥ ३२॥ श्रीरत श्रपना देत है, जी मुरदे के साथ। मरद होय के क्यों सके, दे जी जीते हाथ । 1 ३३॥ इस्क किया जिन खलक मैं, भ्रलक-फंद गल पाय। महबूबाँ दी भलक में, पलक पलक ललचाय ॥ ३४॥

<sup>(</sup>१) ज्यान = जान, प्रान। (२) तूछ = रूई। (३) स्त्रियाँ सती हो जाती हैं, पर पुरुष जीती हुई (माश्चका) के साथ कैसे ''जी'' दे दें।

भभके आव गुलाव से, अजब इस्क की आगि।
सरद किया सब बदन की, रही जिगर में जागि॥ ३५॥
जरद भया तन हरद सां इस्क करद की घात।
सरद भया या दरस सां, मरद गरद हैं, जात॥ ३६॥
हस्मा फंद फँसा गया, नस्मा छूटत काय।
रस्मा इस्क सुनी यहै, चस्मा भस्मा होय॥ ३७॥
इस्क यार दीया दगा, सगा न नेक कहाय।
तगा तगा करि तन सबे, अगा भगा निहं जाय॥ ३८॥
श्रीर इस्क सब खिस्क हैं, खल्क ख्याल के फंद।
सच्चा मन रच्चा रहें, लिख राधे व्रजचंद॥ ३८॥
मनसूवा लूंच्या जहाँ, व्रजनिधि रूप रसाल।
स्वाद छक्या सबसा थक्या, हूवा इस्क कमाल॥ ४०॥

#### सोरठा

स्नेह-बहार सु शंथ, पंथ इस्क के परन कै।।

मिले कृष्न से। कंथ मन मान्ये। हित करन कै।। ४१।।

जय जयनगर मुकाम, धाम जहाँ गोबिंद कै।।

पते किये। बिस्नाम, सरन गद्यो नॅदनंद कै।।। ४२।।

जबही किये। बिलास सुखनिवास के माहिं यह।

बाँचे बुद्ध-प्रकास, दुख-दारिद सब जाहिं वह।। ४३॥

<sup>(</sup>१) जरद = जट, पीला। (२) गरद = गर्द, घूल। (३) तगा तगा करि = तार तार करके। (४) खिस्क = मजाक। (४) कथ = कंत। (६) "सुखनिवास" = जयपुर ना एक महल जो चंद्रमहळ के जपर है श्रीर जिसमें महाराज प्राथ: रहा करते थे।

## दोहा

संबत अष्टादस सतक, पंचासत सुभ वर्ष। माघ सुक्ट दुतिया सु तिथि, दीववार मन हर्ष॥ ४४॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं स्नेह-बहार संपूर्णम् शुभम्

## ( ७ ) मुरत्ती-बिहार

## दोहा

राधा-कृष्न उपास हिय, गनपति-सारद मानि। वंसी-गोपिन क्रगरहीं, मति माफिक कहुँ जानि।। १॥

#### सोरठा

प्रगट भए बन माहिं, ताकी तू भइ वेंसुरिया। दरजो श्रीर जुनाहिं, यहै बॉस की टुकरिया। २ ॥

#### दोहा

मोहन कर ले अधर धर, कान हूँक दह तोहि।
तातें गरजे गरब भरि, मनमानी तू होहि॥ ३॥
हम जानी अब मुरिलया, लिया सुहागइ राज।
फीज पाय फुरमे मती, मधुर सुरन सी गाज॥ ४॥
यह अचरज सुनि हे सखी, धसी कान है आय।
धिन हाथन सब बाथ भरिर, तन मन लीए जाय॥ ५॥
अधर-मधुर-रस निडर है पोवत तन भरि जाय।
हे मुरली तरसत रहें, निहं परसत हम हाय॥ ६॥
तू गरजो तबही लखी, गरजी प्रानिन काज।
छिमा करें। अब मुरिलिया, नेक ल्याव हिय लाज॥ ७॥

<sup>(</sup>१) दुकरिया = टूक। (२) बाध भरि = बाध मारना, लिपटना।

बाजत बल ज्यों वँसुरिया, राग-बाज फहराय। तान-चूँचर सों पकरिके, चित-चिरिया ले जाय।। ८॥ हाथ धाय पीछे परी, लगी रहत नित लारि । अरी मुरलिया माफ करि, बिना मौत मित मारि ॥ ६ ॥ तान-अगिन हम तन धरत, हे मुरली मित जार। ता ऊपर म्रब यह करत, फूँकि उठावत भार<sup>8</sup> ॥ १०॥ तेरी हाँसी खेल हैं, जात हमारे प्रान। अरी बावरी कह परी, कैं।न पाप की बान ।। ११॥ भौन पुन्य तेरा प्रवल, रहत लाल-मुख लागि। धनि धनि धनि तू मुरिलया, तेरा ही बड़ भाग ॥ १२ ॥ हमैं सुनावत का अरी, मनमथ-ग्यान-कथा सु। तन-मन भेंट किए उपरि, प्रानिहं लेत तथा सु॥ १३॥ सुनत तान सबही छुटी, लोक-लाज कुल-कान। हे मुरली तू कर छिमा, क्यों काढ़त है प्रान ॥ १४॥ मोहन मोह्यों मोहनी, गोहन लगी रहे सु। सब-ब्रज-प्रोतम् ले चुकी, अब तू कहा कहे सु॥ १५॥ पायँ परत हाहा खवत, बिनती यह सुनि लेह। प्रीतम हमें मिलाव तू, प्रान सोक मैं देह।। १६॥ गहबर बन १ के बीच में, कृष्न लिया भरमाय। अहै सूम री बँसुरिया, तैं कह<sup>६</sup> दीने। ताय।। १७॥ मोहन-मुख को अधर-रस, पीय<sup>७</sup> हुई तू लीन। थिर-चर सब चर-थिर भए, यह गति तैं तो कीन ॥ १८॥

<sup>(</sup>१) बाज = बाज पत्ती जो अन्य पित्तयों का मिपटकर शिकार करता है।
(२) चूँच = चेंच। (३) लारि = साथ (राजस्थानी भाषा में)। (४)
मार = ज्वाला, लौ। (४) गहबर वन = ब्रज के एक वन-विशेष का नाम
है। (६) कह = (कहा) क्या। (७) पीय = पीकर, पान करके।

श्रहे बँसुरिया जगत को, बहुत नचाए नाच। न्नज-दूल्ह<sup>9</sup> अनुकूल तुव, यह सब जानी साँच ॥ १€ ॥ मंद हँसनि हिय बसि रही, वह मूरति रसराज। सौत मुरलिया ले लिया, ज्ञज-भूषन-सिरताज ॥ २० ॥ नेक नहीं दिय मैं दया, हया कहूँ नहिं मूल। हे हा हा क्यों देत हैं, तान-सूल की हूल र ॥ २१ ॥ हे हितयारी हतित है, प्रान मथित दिन-रैन। मैन चैन छिन देत निह, जब-सु सुने तुव बैन ॥ २२ ॥ वीर सुनो कहुँ धीर नहि, करत नाहि की भीर। हे मुरली बे-पोर तू, ताननि मारति तीर ॥ २३॥ ग्रंबुज-मुख को अधर-मद, पोवत नित उठि लूमि। छबि-छाकी बाँकी फिरति, कुंज सघन मधि भूमि॥ २४॥ स्याम सुघर के मुँहलगी, भली करे। री बीर। हमें सवनि कै। देति दुख, अरी मुरलि बे-पीर ॥ २५ ॥ श्रीर सुने सुख पायहैं, हम सुनि विकल बिहाल। तुव हम वंसी बैर नहिं, क्यों मारत हिय साल र ॥ २६ ॥ हम तुम् वंसी नित रहें, एक प्रीत की बास। याकी ही पनि<sup>४</sup> पार<sup>४</sup> तू, छोड़ि जीय की गाँस<sup>६</sup>॥ २७॥ प्रान हरती तन-मन हरती, हरती सबै विस्नाम। हे मुरली श्रव कहति कह, छिनहूँ नहि स्राराम ।। २८॥ जोग ध्यान जप तप करे, निह्नं पावत यह थान। अधर-मधुर-अमृत चुवत, सोहि करत है पान ॥ २ ६॥

<sup>(</sup>१) व्रज-दूलह = व्रजपति । (२) हूल = घुसा देना, जैसे भाला प्रदन में । (३) साल = (शल्य) काँटा, फाळ (जैसे सेल का)। (४) पनि = प्रया। (४) पार = पालन कर। (६) गाँस = गाँठ, वैर, कसक।

वंसी फंसी प्रेम की, डारत हंसी माहिं।
फिर गंसी करि मनन को, यह संसी जिय ऋाहिं॥ ३०॥
पते किया जयनगर मैं, प्रंथ यहै मन मान।
गोपिन-मुरली-राभिरस, छुष्नमयी जुतजान॥ ३१॥

## सारठा

सुरिल-बिहारिहं यंथ, रस-भगरइ की ख्रंत बह। प्रेम-परिन को पंथ, रिसकिन अतिहि सुहावर यह॥ ३२॥

## दोहा

म्रष्टादस गुनचास<sup>३</sup> यह, संबत फागुन मास। कुष्न-पच्छ तिथि सप्तमी, दीतवार है तास॥ ३३॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिहदेव-विरचितं मुरली-विहार संपूर्णम् शुभम्

<sup>(</sup>१) परनि = परिणय या संबंध, सगाई। (२) सुहाव = सुहावै या सुहावना। (१) गुनचास = उनचास।

## ( = ) रमक-जमक-बतीसी

## दोहा

हे बौरी बौरी भई, तैं बौरी हाँ जाय। भ्रव होरी होरी समै, हो री हीय लगाय॥१॥ को हेरी को है रही, सुनी वहै कुहकान। अरी हरी<sup>9</sup> मति की हरी<sup>२</sup>, सूकी हरी<sup>३</sup> लतान ॥ २ ॥ है खूबिह खूबी वहै खुभी हिए के माहिं। मोर-चंद्रिका की भ्रदा, भ्रदा भई जु श्रदाहिं॥३॥ गुजरी यों गुजरी निसा, गूँज रही दिय लागि। सुरक्ती नहिं सुरक्ती रही, सुरक्ती प्रानन पागि ॥ ४॥ एक घरी हु ना घिरी, घरी भई सुधि आय। जात अरी अरि जात री, जातरूप<sup>8</sup>-रॅग हाय ॥ ५ ॥ निस चाली चाली नहीं, भई चाल बेचाल। फैलोये फैलो परें. फैलो प्रातिह लाल ॥ ६ ॥ छली छली छलिकै रही, उछलन कौन इलाज। रंगरली ना रसरली, रहै रली करि काज।। ७॥ जोरी करि जोरी अरी, जोरी मोहि बताहि। मन बरज्या अब ना रहे, बरज्या बिन बरि जाहि ॥ 🗆 ॥ भालकी दुति भालकी वहै, रही भालक इक लागि। छुटी त्रालक लखिकै त्रालख, त्रालख भया जिय जागि ॥ e ॥ दुटी वहाँ दूटी इहाँ, दुटी लाज कुल-कानि। कपटी ने कपिटी करी, भे कपटी सी ग्रानि॥ १०॥

<sup>(</sup>१) हरी = हरि, कृष्ण। (२) हरी = हर लिया, छोन लिया। (१) हरी = हरे रङ्ग की। (४) जातरूप = सोना, स्वर्ण।

ठाढ़ी ही ठाढ़ी भई, छिब ठाढ़ी हग स्राय। उर ते' काढ़ो ना कढ़ै, लाज कढ़ी ही जाय।। ११॥ डरी डरी विभारी रहति, डरी प्रेम-विस पाय। उन जारी जारी इतै, ऋब जारी इत ल्याय ॥ १२ ॥ ढोलन के दोलन बजै, ढोलन पहुँची जाय। कह जानै रमडोलिया, रिम डोलन के भाय॥ १३॥ तारी दै तारी लगी, तारी लागी नाहिं। दी इकतारी तार तू, या इकतारी माहिं॥ १४॥ थोरी लिखि थोरी भई, थोरी करि गी गाथ। थिर रहि थर-थर होत क्यों, वह थिर हैंहै हाथ।। १५॥ दागन सो दागन लगे, प्रमदागन की प्रात। नख-रेखन नखरे घने, नख-रेखन सों गात ॥ १६॥ धाय धाय ढिग तें चली, धाए उर तें लाल। दोऊ के दी दी मिले, दोऊ हसन खुस्याल ॥ १७॥ नारी नारी ना रही, जरत जरत न जराय। ना बेालत बेालत वहै, बेाल कहाौ यह जाय ॥ १८ ॥ यह पीरी पीरी भई, पोरी मीहि मिलाय। सीरी सीरी समय मैं, सीरी अधर पिवाय॥ १ स॥ फूलन बरियाँ फूल है, फैली ऋँग न समाय। x x x x 113011 बानी सी बानी सुनी, बानी बारह देह। बनी बनी सी पै बनी, नजर बना की नेह।। २१॥ भरी भरी री अह भरी, छबि हिय और सुगंद। ्भार भार ग्रह भा रहे, काति रूप रस कंद॥ २२॥

<sup>(</sup> १ ) मूल प्रतियों में यह पंक्ति नहीं पाई गई।

मार मार से। मार करि, सैन नैन अह वैन।
मेर भई री मेर पर, मेरि ल्याव री ऐन। २३॥
प्याही प्याही ल्या हिए, यारी या तन माहिं।
ये तन ये तन रहत है, वे तन बिन ये नाहिं॥ २४॥
राखी करि राखी यहै, राखी हिय मैं जानि।
राख राख करि राख तू, काम सौति अह मान॥ २५॥

सोरठा

लाल लाल ही लाल, अधर नैन अह अँग सवै। साल साल हिय साल, मैं सौतिन खलगन अवै॥ २६॥ दोहा

वोही वोही रिम रहाँ, वोही दसों दिसान।
वाबा ही बावा कहत, बाजे प्रीत निसान।। २७॥
सबी भई निरखत सबी, सबी रीिम रिह नारि।
रगभरी छिव हियभरी, भरी चहत ॲकवारि॥ २८॥
हरी हरी करि मित हरी, हहरी ठहरी नाहिं।
कह री गहरी वेतु बिज, ऐंची ॲखियन माहिं॥ २६॥
अप्री अप्री री री इतें, ईठी उपजी ऊठि।
एती ऐंठी श्रोट है, श्रोरे श्रंग अन्रिश। ३०॥
लाल-लाडिली-रमक की, जम म बनी अति जोर।
अजिनिध-जस कीन्हे पते, पाया लाभ करोर॥ ३१॥
संवत अष्टादस सतक, इकावन सु असाढ़।
सुक्र-पच्छ बुध द्वादसी, भया प्रंथ अति गाढ़॥ ३२॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंह्देव-विरचितं रमक-जमक-वतीसी सपूर्णम् श्रभम्

## (६) रास का रेखता

नाचते में दिलहरा है लेता गति उमंग। भैं। ह-मटक नैन-चटक ग्रीव-हल सहंग ॥ मंद इसनि राग-रसनि तान लेत रंग। भुज की डुलिन कर की सुरनि कटि की लचनि रंग।। १॥ दस्तार सिर इवा सी सजवट खुली है खासी। ब्रज-गोपियाँ रमा सी लखिक भई हैं दासी॥ श्रॅंग तॅंग गुलालि नीमा रसरूप की है सीमा। सब मन के धन की बीमा मुजदर्द कहा कीमा।। २।। डुपटा है रॅंग किरमची मनु मनके दई कमची। सत कोटि के इक समची अमृत अदा की पीती ॥ X X X X X भरि भरि के नैन चमची 🗴 🗴 11 3 11 सूथन भलकती हैगी खुसरंग जाफरानी। नुकरइ जु जर की बूटी तारन की खूटि खानी।। नीबी के मोती भूमें सब दिल की है निसानी। देखे जु बनिहि त्रावै को कहि सकै जुबानी।। ४।। होकार की किलंगी जिसकी है धज अजूब। सिर सोभा बनी सिर पै पुखराज की जो खूब।। कानन क्रॅंडल भलकते मन उनमे रहा इव। बेंदी थ्री टीकि-बेसरि-छिब सब फबा महबूव॥ ५॥ भजबंध पहाँचि बीटी हथफूल है जु खासा। कंठसिरी सतलड़ा हमेल का उजासा।।

बद्धी थ्री छद्रघंटिका सेली में सब की श्रासा। हीरों की पायजेब देखि मन करे हुलासा॥६॥ सब्ज हुसन अजब न्याज देखि मन फिदा है। ज़ुल्फें हैं गिरहदार नेाक सेति दिल छिदा है।। श्रॅं खियाँ खुमार खूनी खुस है जिगर भिदा है। जब से नजर पड़ा है कुल-कानि कैं। बिदा है।। ७।। बाल बिथुरे सुथरे पैरां पै जा पड़े हैं। मानों अगर सों लपटे-भूपटे भुजँग ब्राड़े हैं॥ छंबर अतर सों तर हैं जिनसे सुमन भाड़े हैं। मखतूल के छभो हैं जिय मैं रहे अड़ हैं॥ ८॥ घम-घम घुमाते घुँघरू बेलागि पाय ठाकर। गति लेके उभक देखन मैं अजब अदा होकर।। जिसके देखने से काम हो रहा है नेाकर। कदमा मे जाय पड़िए दिल का गुबार धोकर ॥ ६॥ ललिता दिया उघटती ताथेई थेई थेई। किह धुंगा धुगा धुंगा कर ताल देत तेई॥ तत्त तत्त तत्त उज्ञार करत केई। शुंगा थिर रखि ररथि ररिरिरिरि थिरिक लटिक लेई ॥ १०॥ रास-मंडल बीच श्रांख भेहें पीय प्यारी। इत भामकते विहारी उत भान की दुलारी।। दोक के ध्रंग-सँग में रसरंग रहा भारी। **त्र्यद्भुत समै निहारी कोऊ न रही नारी।। ११॥** घूँघट की श्रोट चरम-चोट प्रेम की कटारी। कर सों कर मिलाय दें क लेत सलफ भारी।। नील त्रारुन कमल मनों छवि सों उर भारी। लेत हैं उगाल बदिल हरिख निरिख बारी।। १२॥

घुमिरि लेत घूमि घूमि भ्रधर लेत चूमैं। मधुर रस को लूमि लूमि परस्परहि भूमें॥ एकही सरूप दोऊ भेद ना दुहूँ मैं। सोभा भई अपार आज देखि ब्रज की भू मैं।। १३।। मोतिया गुलाब अतर मे जो सगमगे हैं। अरगजा र केसरि संदल सों रँगमगे हैं।। कुंज कुंज अमर-पुंज गुंज अगमगे हैं। देव थ्री ग्रदेव मुनि मनुज डगमगे हैं।। १४॥ यह मृदंग-धुनि सुगंध बजत गति सु कोई। धुम कट कटत कधिलंग धिधिकट तकधेई॥ तागड़ ही युंगड़दी दीनागड़दी नानाना द्रिमिद्रिमिद्रिमि देई। तक तक धा धा धा धा कि कुड़ांकि कुड़तांबेई ॥ १५॥ मुरली सजे बजै हैं धुनि होत ऋति मजे हैं। त्रिभंग तन धजे हैं मधि रास के गजे हैं॥ धीरज धरम तजे हैं इहाँ सेति कौन जैहें। व्रजवाल ना लजैहें अद्भुत भई व जैहें।। १६॥ बीना रवाब चंगी मुरचंग थी। सरंगी। सहतार जलतरंगी कठताल ताल संगी॥ किन्नर तमूर बाजैं कान्ड़ की तरंगी। होलक पिनाक खंजरि तबले बजैं उमंगी।। १७॥ अलगोजा श्रीर सहनाई भेरी श्री बज़ैं पूंगी। रनसिंहा श्रीर तुरही नेकल्म बजि सुढंगी॥ नौबित बजैं मधुर सो रँग-रास के हैं जंगी। सुनि होत मन - उमंगी खोले दिलों की तंगी॥ १८॥ थिर चर भए हैं हलचल देखे बिना नहीं कल। यह बखत भूलें निह पल देखा है हुस्न भालमल ॥ १६॥

सिव सखी भेख सजिक आए गौरा की तजिके।

नाचे हैं डेक लेक बजबाल देखि िक कि कि ।

लिख लाल चले छजिक संकर मिले हैं लिजिके।

आदर किया है धिजिक रीमेहि आए भिजिके।। २१।।

बहा सुरेस आए सुर-मुनि विमान छाए।

फूलन के कर लगाए मंगल में मन सिहाए॥ २२।।

यह सरद की जुन्हाई पूर्ण कला छाई।

जगमगित जोति आई हित बरिब हरिब लाई॥ २३॥।

बज बुंदाबन सुहाये। भया सबके मन की भाये।।

बजिनिध सी। पीन पायो। राधारमन कहाये।। २४॥।

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं रास का रेखता संपूर्णम् शुभम्

# (१०) सुहाग-रैनि

## दोहा

सुंड - दंड - उहंड - धर, विघ्न - बिहंडनहार।

सद-भर भरत कपोल जुग, भैंर-भौंर भंकार॥१॥
राधे बाधे-हरि जगत, साधे श्री ब्रजराज।

ते जु ग्रराधे हम हृद्रय, ग्रंथ बनावन काज॥२॥
नवल बिहारी नवल तिय, नवल कुंज रसकेल।
सब निसि सुरत-सुहाग मिलि, दंपति ग्रानंद-रेल॥३॥

#### सारठा

पाई रैन-सुहाग सफल भए मन-काज सव। मेरी है धनि भाग सिरी किसोरी पाय अव॥४॥

## दोहा

सुरत-स्रमित सब निस जगे, रगमग रही खुमार।

छके नैन घूमत भुकत, प्रीतम रहे निहार॥ ४॥

नैन लाल हैं बाल के, आला छिब के जाल।

नंदलाल यह हाल लिख, बिके हगनि के नाल।॥ ६॥

हगनि पलक अध्युलि रही, मगन भए लिख लाल।

भीर निवारत हैं खरे, लिए हाथ रूमाल॥ ७॥

आरस हग सब निस अरे, भरे सुरत के भाय।

निरखत हैं प्रीतम खरे, हुस्न-खजाना पाय॥ ८॥

<sup>(</sup>१) नात = हाथ।

#### सोरठा

नैन खुमार-ग्रगार, कोटि-मार-छिब वारिहीं। प्रीतम रहे निहार, मन-धन करि बिलहारिहीं॥ ६॥ दोहा

ठोढ़ी तर देकर पिया, लखित गरद है जात।
पलक ग्रधखुली दगिन सो, ग्रॅग ग्रॅगरात जम्हात॥ १०॥
श्रव प्यारी जूको अति जागिवे को स्नम जानि सखीनि नैन-सैन
ों कह्यों कि अब पैढ़िए, सो समुिक प्यारी जूपैढ़िन लगीं।

#### दोहा

प्यारी जू पैढ़िन लगीं, श्रित भीने। पट तान। हम भलकत अलकैं बिथुरि, लिख पिय वारत प्रान॥ ११॥ वहाँ सखी सखी सो कहति हैं—

#### दोहा

रैन-खुमारहिं हगिन मैं, भरी अरी अति आय।
लाल हिये यह छिव लरी, टरी नेक निहं लाय।। १२॥
पल फुिक आवत अति अरी, देखि लरी री बीर।
रंग-भरी यह छिब-भरी, मनौ काम-द्वय-तीर।। १३॥
कमल-पत्र-हग मत्त हैं, रैन-रित्त के अत्य।
प्रीतम लिख यिक नित रहें, यहे कहित हैं। सत्य।। १४॥
हगिन लगी सब निस जगी, पगी खुमार सुमार।
लाल हिये विच रगमगी, लगी कटाछि अपार।। १५॥
बनी-ठनी सोधे-सनी, नैनिन नींद अपार।
पिय सुहात हिय में घनी, निरखत नंदकुमार।। १६॥
नैन सलोने मोहने, मोह्यौ मोहन लाल।
निरखत हैं नित गोहने, छिब यह रूप रसाल।। १७॥

हग भ्रापकत तब पीव यह, पगचंपी कर देता।
प्यारी चितवत खेंचि कर, उरिहं लगाय जु लेत ॥ १८॥
पलक लगत निहं निसि सभै, निरिख नैन मदपूर।
इकटक लागी टरित निहं, हाजिर रहत हजूर॥ १६॥
रैन-सुहागिह लाग हिय, जागि दोऊ अनुरागि।
रँग बरखत हरखत हुलसि, सुरत सरस रस पागि॥ २०॥
सैन कियो दंपित लपिट, निपट सुखनि सरसाय।
निरिख सखी लिलतासु जब, छिब छिक जिक रहि जाय।।२१॥

भ्रब या प्रंथ को फल कहियतु हैं—

### दोहा

रैनि-सुहागिह सुख सबै, ध्यान निरिख के कीन।
सुभ भ्रानेंद मंगल बढ़ें, जुगल चरन है लीन॥ २२॥
सोरठा

नाम सुहागहि-रैनि, अंध यहै कीनी अवै। हरि चरनें। ही चैन, प्रेम हिये विच नित रहै॥ २३॥

#### दोहा

ग्रष्टादस गुनचास हैं, फागुन पते किया सु। तिथि दसमी बुधवार दिन, मन श्रानंद लिया सु॥ २४॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रो सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं सुहाग-रैनि संपूर्णम् शुभम्

## ( ११ ) रंग-चौपड़

### दोहा

गनपति सोहत स्याम-िहग, सरसुति राधे संग। दंपति - हित -संपति-सहित, खेलत चैापरि-रंग ॥ १ ॥ दुहूँ श्रोर की सहचरी, करत दुहुन की भीर। मनमान्या मौसर भिल्या, मिटी मदन की पीर ॥ २ ॥ चुहल मच्या रॅंगमहल मैं, रच्या रंग का खेल। श्रंग ग्रंग उमगिन चढ़ी, बढ़ी रंग की रेल ॥ ३ ॥ मानिक की पन्नान की, नरदैं<sup>'२</sup> धरीं सँवारि। इत नीलम पुखराज की, धरीं रैंगीली सारि ।। ४ ॥ हीरन के पासे सुढर, प्रीतम लिए उठाय। प्रानिपयारी की दिए, हिए प्रेम-रॅंग छाय।। ५।। प्यारी मृदु मुसकाइ के, करन लगीं मनुहारि। प्रीतम सींह दिवाइ कै, रची रॅगीली रारि<sup>8</sup> || ६ || नवलिकसोरी कै परती, पी-बारह की दाव। जानि स्रापनी जीति की, बढ़री चित्त मैं चाव ॥ ७ ॥ दस पी प्रीतम पै परे, पी पंजा की पेखि। हारे हारे कहत सुनि, रह्यौ साँवरी देखि॥ 🗸 ॥ खेलन लागे प्यार सा, प्यारी पिया प्रसन्न। बाजी समुभत परसपर, धन्य भाग है धन्य।। ६॥

<sup>(</sup>१) मैासर = (श्रीसर) श्रवसर, मैाका। (२) नरदें = गेरिया। (१) स्नार = गोटी। (४) रारि = रार, ऋगड़ा।

स्याम - गौर - कर - मूदरी, हीरन की जु उदोत। मनौ मदनपुर चै।परैं, दीपमालिका होत ॥ १०॥ पासे खनकत खेल भैं, कर लै प्यारी बाल। रतिपति के दरबार में, मनौ बजत कठताल ॥ ११॥ लुकि लुकि सैननि करति है, कुकि कुकि मारति सारि। रुकि रुकि राखित रंगकी, चुकि चुकि रहित सम्हारि॥ १२॥ स्थाम जरद अपनी करो, लाल हरी दी बाँटि। प्यारी लाल हरी भई, बढ़ी खेल मैं आँटि॥ १३॥ जरद नरद लै चलति है, प्यारी घूँघट-श्रोट। लाल देखि छिब छिक रहे, भए जु लोटिह पोट।। १४॥ स्याम नरद फिरि चलत हैं, प्यारी जू की दाव। देखि स्याम मोहित भए, पर्गौ जु चित्त कुदाव ॥ १५॥ प्यारी अपने दाव मैं, लाल स्याम मिलि देत। हरित सारि मिलि गार पुनि; प्रीतम मन हरि लेत ॥ १६ ॥ पीरी हरी मिलाय कै, देत रुगटि करि दाव। गहि ठोढ़ी प्यारी कहै, भूठे भूठे भाव॥ १७॥

## सोरठा

भरे प्रेम मनमत्थ, जगमगात दोउ रूप मैं। नहीं कान्ह के हत्थ, परे मनोरथ-कूप मैं॥ १८॥

## दोहा

होड़ माहिं सरबस लग्या, प्यारे जान सुजान।
एक हारि नहिं लगत है, दाव परे की आन॥ १६॥
दाव परेगे हैं जीति की, प्यारी जूकी भ्राय।
भए मनेरिय लाल के, मनमानी भई चाय॥ २०॥

<sup>(</sup> १ ) हगटि करि = हँगटकर, वेईमानी करके।

प्यारी तन मन प्रान हूँ, लीने। सवै समाज।
तुम जीते हम पर रही, नीचे हम हैं ग्राज ॥ २१ ॥
भयी ख्याल पूरन सबै, पूरन चाली जानि।
मन-माफिक पूरन भई, पूरन पाई ग्रानि॥ २२ ॥
रॅग-चे।परि के ग्रंथ की, बाँचे फल हैं च्यारि।
ग्रथे-धर्म श्रक काम हूँ, मुक्ति मिलहि तिहि वारि॥ २३ ॥
श्री गुबिद प्रभु के निकट, जेपुर नगरिह मद्ध।
ज्ञानिधि दास पते किया, सुखनिवास में सिद्ध॥ २४ ॥
संवत अष्टादस सतक, त्रेपन श्रासुनि मास।
तिथि द्वितिया रिववार-जुत, जुगल चरन मन ग्रास॥ २५ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिहदेव-विरचितं रंग-चैापड़ संपूर्णम् शुभम्

## (१२) नीति-मंजरी

## छापी

जाकी मेरे चाह वह मोसीं बिरक्तमन।
पुरुष श्रीर सीं प्रीति पुरुष वह चहत श्रीर धन।।
मेरे कृत पर रीमि रही कोई इक श्रीरहि।
इह बिचित्र गति देखि चित्त ज्या तजत न बारहि।।
सब भाति राजपत्री सुधिक जार पुरुष का परम धिक।
धिक काम याहि धिक मोहिं धिक अब ब्रजनिधि को सरन इक।।।।
दोहा

सुख करि मूढ़ रिभावही, श्रित सुख पंडित लोग। ग्रिड-दग्ध जड़ जीव की, बिधिहु न रिभावन जोग॥२॥ छप्पै

निकसत बारू तेल जतन करि काढ़त कोछ।

मृग-तृष्ना की नीर पियै प्यासे हैं सोछ॥

लहत ससारे की मृंग ब्राह्न-मुख तें मिन काढ़त।
होत जल्धि के पार लहिर वाकी तब बाढ़त॥

रिस भरे सर्प की पहुप ज्यों अपने सिर पर धिर सकत।

हठ भरे महासठ नरन की कोऊ बस नहि कर सकत॥३॥
कुंडलिया

फीको है संसि दिवस मैं कामिनि जोबन-हीन। सुंदर मुख अचर बिना सरबर<sup>३</sup> पंकज<sup>३</sup> बीन<sup>१</sup>॥

<sup>(</sup>१) बैारहि = बैाइही, पागलपन। (२) ससा = खरगोश। (३) सरबर = सरोवर। (४) पंकज = कमल। (१) बीन = (बिन) बिना, बगैर।

सरवर पंकज बीन होत प्रभु लोभी धन कै।।
सज्जन कपटी होत नृपित हिंग बास खलन कै।।
ये सातें ही सल्य मरम छेदत या जी कै।।
अजिनिधि इनकें। देखि होत मेरें। मन फीकें।॥ ४॥
छोटी हू नीकिं लिंगे मिन खरसान चढ़ी सुं।।
बीर ग्रंग किट ग्रस्न सीं सोभा सरस बढ़ी सु॥
सोभा सरस बढ़ी सु ग्रंग गज मद करि छीनहि।
द्वैज-कला-सिस सोहि सरद-सरिता जिमि हीनहि॥
सुरत-दलमली नारि लहित सुंदरता मेटि।।
ग्रिथिन कै। धन देत घटी सोभा जिन छोटी।। ४॥

### दोहा

जाकी जब मुष्टी नहीं, होत वहै नृपराज । छोटे मेाटे होत सब, सोच गर्व नहिं काज ॥ ६ ॥

### छप्पै

सव प्रंथन को ग्यान मधुर बानी जिनके मुख।
नित प्रति बिद्या देत सुजस को पूरि रह्यों सुख।।
ऐसे किब जहँ बसत रहत निरधनता क्यों ग्रति।
राजा नाहिं प्रबीन भई याही तें यह गति।।
वे हैं बिबेक-संपति-सहित सब पुरुषन में ग्रतिहि बर।
घटि कियो रतन को मोल जिहिं वहै जीहरी कूर नर।। ७॥

#### दोहा

विपति धीर संपति छिमा, सभा माहि सुभ बैन। जुध विक्रम जस रुचि कथा, वे नर-बर गुन-ऐन॥ ⊏॥

<sup>(</sup>१) खरसान चढ़ी सु = खराद पर चढ़ी हुई।

## छप्पै

नीति-निपुन नर धीर बीर कछु सुजस करी जिन।
ग्रथवा निंदा करें। कहाँ दुरबचन छिनहि छिन।।
संपति हू चिल जात रही ग्रथवा ग्रगनित धन।
ग्रबहि मृत्यु किन होहु रहें। ग्रथवा निश्रल तन।।
परि न्याय-पंथ की तजत नहिं बुध बिबेक-गुन-ग्यान-निधि।
यह संग सहायक रहत नित देत लोक-परलोक-सिधि।। ६॥
अंडलिया

पंडित नर श्ररथीन की निहं करिए अपमान।

हन-सम संपित की गिनत बस निहं होत सुजान।।

बस निहं होत सुजान पटाक्तर गज है जैसे।

कमल-नाल के तंतु बँधे हिक रहिहै कैसे।।

तैसे इनकी जानि सबिह सुख-सोभा-मंडित।

श्रादर सीं बस होत मस्त हाथी ज्यों पंडित।। १०॥

लएपै

चारि सकत नहिं चार भार निसि पुष्ट करत हित।
ग्रिथिन हूँ की देत होत छिन छिन में ग्रिगिनित।।
कबहूँ बिनसत नाहिं लसत बिद्या सु ग्रिप्त धन।
जिनके इह सुख साथ सदा तिनकी प्रसन्न मन।।
राजाधिराज छिन छत्रपति ये एता श्रिधिकार लहि।
उनकी निहारि हम फेरिए यह तुमहूँ को उचित नहिं॥११॥

कुंडलिया

नाहर भूखो उदर क्रस बृद्ध बैस तन छीन। सिथिल प्रान म्रति कष्ट सी चिलवे ही मैं लीन।।

<sup>(</sup>१) नाहर=शेर।

चित्रं हों में लोन तक साहस निहं छाँड़े।

मद-गज-कुंभ बिदारि मांस-भच्छन मन माँड़े।।

मृगपित भूखें। घास पुरानी खात न जाहर।

ग्रामिमानिन में मुख्य सिरोमिन सोहत नाहर।।१२॥

माँगे नाहिन दुष्ट तें लेत मित्र को नाहिं।

प्रीति निवाहत बिपति में न्याय-बृत्ति मन माहिं।।

प्रानन हूँ के जात ग्रक्त भावत निहं जिनकी।।

खड़-धार-त्रत धारि रहें क्योहूँ निहं पागे।

संतन कै। यह मंत्र दिया कीने बिन माँगे।।१३॥

### दोहा

अमृत भरे तन मन बचन, निसि-दिन जस उपकार।
पर-गुन मानत मेरुसम, बिरले संत सभार॥ १४॥
ईश्वर अरु राचम रहत, पर्वत बड़वा तुल्य।
सिंधु गभीर सु अति बड़ो, राखत सुख सौं तुल्य॥ १५॥
भूमि सयन की पलेंग ये, साकहार कहुँ मिछ।
कहूँ केंथा सिर-पाव कहुँ, अर्थी सुख दुख इष्ट॥ १६॥

#### छूदपै

बड़ें। भूप-बिस्तार भूमि मन मैं द्यमिलाखी।
बड़ों भूमि-बिस्तार सिंधु सीमा करि राखी।।
सिंधु च्यारि सत बड़ ग्रकार वि × × ×
× × × × ×
सबही मृजाद देखी सुनी जदिप बड़ाई हू सिहत।
यहू एक बिस्तार बिधि सिद्ध रूप सीमा रहित ।। १७॥

## दोहा

बंदन सबही सुरन की, बिधिहू की दंडोत। कर्मन की फल देतु हैं, इनकी कहा उद्दोत॥१८॥ लोभ सँतोष न दूरि हैं, ऐसी कंचन मेर। याकी महिमा याहि में, बिधि रचिया कह हेर॥१६॥

## ह्यप्र

कुरिसत मंत्री भूप संत बिनसत कुसंग तै'।
लाड़ लड़ायें पूत गांत कन्या कुढंग तै'॥
बिन बिद्या तें बिप्र सील खल-संग लिये तै'।
होत प्रीति की नास बास परदेस किये तै'॥
बिनता बिनास मदहास सैं। खेती बिन देखें हगन।
सुख जात नए अनुराग तें अति प्रमाद तै' जात धन॥ २०॥

लजा-जुत जो होइ ताहि मूरख ठहरावत।
धर्मेश्वित्त मन माहि' ताहि दंभी किर गावत॥
ग्रित बिचित्र जो होइ ताहि कपटो किह बोलत।
राखे सुरता ग्रंग ताहि पापी किह तेलत॥
बिक्रमी मीत प्रिय बचन सौं रंक तेज लंपट कहत।
पंडित लबार किह दुष्ट जन गुन की तिज ग्रीगुन गहत॥ २१॥

जाति रसातल जाहु जाहु गुन ताहू के तर।
परो सिला पर सील अगिन में जरो सु परिकर॥
सूरा तन के सीस बज्ज बैरिन की बरसहु।
एक द्रव्य बहु भांति रैनि-दिन वन ज्यों सरसहु॥
जा बिना सबै गुन तृनहि सम कछु कारज नहि करि सकहि।
कंचन अधीन सब सौंज सुख बिन कंचन जग अकबकहि॥२२॥

## कुंडलिया

जैसे काहू सर्प की छबरे पकरि घरते सु।
मन माहीं मेल्या सुवह दे सिर फूटि परते सु॥
दे सिर फूटि परती सुभया पीड़ित अति कैदी।
इंद्री बहबल भूख पिटारी मूसै छेदी॥
वाही की भिख मांस छेद हैं निकरती एंसे।
मन की तू थिर राखि करें प्रभु ऐसे जैसे॥ २३॥

#### दोहा

कर की मारी गैंद ज्यों, लागि भूमि उठि झात।
सतपुरुवन की त्यों विपति, छिनहीं मैं मिटि जात।। २४॥
जैसे कंदुक गिरि उठें, त्यों नरबर छिन दु:ख।
पापी दुख सों उठत निहं रेत पिंड ज्यों मुक्ख।। २५॥
पुत्र चरित, तिय हित-करन, सुख दुख मित्र समान।
मन-रंजन तीनी मिलें, पूरव पुन्यहिं जान॥ २६॥
सोरठा

सतपुरुषन की रीति, संपति मैं कीमलिह मन।
दुख हू मैं इह नीति, बज्र-समानिह होत तन॥२७॥
बिद्याजुत ही होइ, तक दुष्ट तिज दीजियै।
सर्प जु मनिधर कोइ, भयकारी कह कीजियै॥२८॥

कुंडलिया

पानी पय सौं मिलत ही जान्या अपनी मिच् । अप भयो भीका चहै जल का किया सुचित्त। जल का किया सुचित्त तपत पय का जब जानी। तब अपनी तन बारि वारि मन प्रीतिहि आनी।।

<sup>(</sup>१) छवरी = डिलिया, रिटारी। (२) मित्त = मित्र। (३) वारि = निद्यावर करके। (४) वारि = जछ।

## ब्रजनिधि-प्रयावली

उफिन चल्या मिध ग्राग्नि स्वाति-जल छिरकत ठानी। सतपुरुषन की प्रीति-रीति पय ज्यों ग्ररु पानी॥ २६॥ छुप्पै

करत साधु कै। दुष्ट मूढ़ पंडित ठहरावत।

करत मित्र की सत्रु अमृत की विष किर गावत।।

नृपति-सभा की नाम चंडिका देवी किहियै।

ताकी सेवा कियै सकल सुख-संपित लिहियै।।

यह जो प्रसन्न हुँहै नहीं ते। गुन-विद्या सब अफल।

सुनि बात चतुर नर तू इहै वाही सीं हुँहै सफल।। ३०॥

कुंडिलिया

कूकर सिर कीरा परे गिरत बदन तैं लार।
बुरी बास बिकराल तन बुरे हाल बीमार।।
बुरी हाल बीमार हाड़ स्के की चावत।
सुरपित हू की संक नैक हूँ करत न साबत।।
निडर महा मन माहिं देखि घुघरावत हूकर।
तैसे ही नर नीच निलज डोलत ज्यों कूकर।। ३१।।
कूकर सूके हाड़ की मानत है मन मोद।
सिह चलावत हाथ निहं गीदर आए गोद॥
गीदर आए गोद आँखिहू नाहिं उघारै।
महामत्त गजराज दै।रि के कुंभ बिदारै।।
ऐसे ही नर बड़े बड़ो कुत करत दुहूँ कर।

दोहा

पाप निबारत हित करत, गुन गनि ग्रीगुन ढाँकि। दुख मैं राखत देत कछु, सतमित्रनु ये ग्राँकि॥ ३३॥

करें नीचता नीच कूर कूछित र ज्यों कूकर ॥ ३२॥

<sup>(</sup>१) कूकर = कुता। (२) कूछित = कुत्सित।

माही <sup>9</sup> जल मृग के सु तृन, सज्जन द्वित कर जीव । सुब्धक धीवर दुष्ट न्र, विन कारन दुख कीव ॥ ३४ ॥ सोरठा

तवै बूँद हैं छीन, कमल-पत्र तैसी रहै।

मुक्ता सीपहिं कीन, थान मान अपमान है।। ३५॥

कमलन डारे खोइ, कोप करें विधि इंस पै।

पय पानी सँग होइ, जुदे करें लै सकत नहिं॥ ३६॥

#### दोहा

बिस्व करें विधि हरि दसहुँ, संकट सिव कर मीक ।
रिव नम नापत कर्म-बस, करत प्रनामिह ठीक ॥ ३७॥
पहुपर-गुच्छ सिर पर रहें, के सूखें बन, ठाहिं।
मान-ठीर सतपुरुष रहि, के दुख सुख घर माहिं॥ ३८॥
चुप गूँगो लापर बचन, निकट ढीठ जदु दूरि।
चमा दीन परिहार खल, सेवा कष्टिह पूरि॥ ३८॥
ठरपै

नीचे हुँके चलत होत सबतें ऊँचे अति।
परगुन कीरति करत आप गुन ढाँपत इह मित।।
आतम-अर्थ विचारि करत निसिदिन परमारथ।
दुष्ट दुर्बचन कहत छिमा करि साधत स्वारथ॥
नित रहै एकरस सबन सौं बचन कोप करि कहत निह।
ऐसे जु संत या जगत मैं पूजाबस वे कै।सुलिहं॥ ४०॥
भयी लोभ मन माहि कहा तब औगुन चिह्यै।
निंदा सबकी करत तहें सब पातक लहियै॥

<sup>(</sup>१) माही = मञ्जी। (२) पहुप = पुष्प, कुसुम।

सत्य बचन कहा तप्प<sup>9</sup> सुची मन तीरथ जान्हु।
होत सजनता जहाँ तहाँ गुन प्रगट प्रमानहु॥
जस जहाँ कहा भूखन चहत सद बिद्या जहूँ धन कहा।
अपजसिह छयो या जगत में तिन्हें मृत्यु याही महा॥ ४१॥
रहे उघारे मूँड़ बार हू तापर नाहीं।
तप्यो जेठ की घाम बील को पकरी छाहीं॥
तहाँ बीलफल एक सीस पै पर्भी सु आकै।
फूटि गया सु कपाल पीर बाढ़ी तन ताकै॥
सुख-ठीर जानि बिरम्या सु वह तहाँ इते दुख की सहत।
निरभाग पुरुष जित जात तित बैर-विपर्ति अगनित लहत॥ ४२॥

## दोहा

विद्या त्राकृत र सील कुल, सेवा फल नहिं देत। फलत कर्म हू समय में, ज्यों तर फलन समेत ॥ ४३॥ 🛒

#### कुंडलिया

मंडन है ऐश्वर्य की, सज्जनता सनमान।

वानी संजम सूरता, मंडन की धन-दान।।

मंडन की धन-दान ग्यान मंडन इंद्री-दम।

तप-मंडन श्रकोध विनय-मंडन सोहत सम।।

प्रभुता-मंडन मान धर्म-मंडन छल-छंडन।

सबहिन मैं सिरदार सील इह सबकी मंडन॥ ४४॥

## छप्पै

<sup>र</sup>डत्तम नर पर-म्रर्थ करत स्वारथ की त्यागत। साधारन पर-म्रर्थ करत स्वारथ म्रनुरागत॥

<sup>(</sup>१) तप्प = तप। (२) वी त = बिल्व, बेल (फल)। (३-)-आकृत = आकृति।

दुष्ट जीव निज काज करत पर-काज विगारत।

वै निहं जाने जात रूप चौथो जे धारत।।

तिन कीन हेत निज काज कछ वोरन के स्वारथ हरत।

तिनकी न दरस छिन देहु प्रभु बात सुनत ही चित डरत।। ४५॥

दोहा

जड़ताई मित की हरति, पाप निवारित ग्रंग। कीरत सत्य प्रसन्नता, देत सदा सतसंग॥ ४६॥ कुंडलिया

जानै पर के गुन सबै महत पुरुष की संग।
विद्या श्रपनी भारजा तिनमें मन की रंग॥
तिनमें मन की रंग भिक्त सिव की दृढ़ राखें।
गुरु-ग्रग्या में नम्न रहै दुष्टन निहं भाखें॥
ब्रह्म-ग्यान चित माहिं दमन इंद्रिय-सुख मानै।
लोक-बाद की संक पुरुष ते नृप सम जाने॥ ४७॥
हर्ष्ये

ज्यां दरपन प्रतिविंग हाथ में आवत नाहुीं।
त्यां नारिन की हृदय कठिन ऊपर अरु माहीं।।
दुर्गम गिरि समभाव विषम जानत निहं कोऊ।
कमलपत्र पर चपल जलिह त्यां चित-गित सीऊ।।
सब नारि नाम इनकी कहत विष-अंकुर की वेलि इह।
निसि-धौस देषमय देखियतु कहा कहीं अतिही अगह।। ४८॥
तृष्टना की तिज देह छिमा की भजन करह नित।
दया हृदय में धारि पाप सीं राखि दूरि चित।।
सत्य बचन मुख वोलि साधु पदवी जिय धारह।
सत पुरुषन की सेव नम्नता अति विस्तारह।।

<sup>(</sup>१) वेारन = (श्रीरन) श्रीरों का।

सब गुन सु भ्रापने गुप्त करि कीरित परिपालन करहु।

करि दया दुखित नर देखिकै संत रीति इह अनुसरहु॥ ४६॥

भयौ संकुचित गात दंत हू उखिर परे मिह।

ग्राँखिन दीसत नाहिं बदन तें लार परत ढिह॥

भई चाल बेचाल हाल बेहाल भयौ अति।

बचन न मानत बंधु नारिहू तजी प्रीति-गित॥

यह कष्ट महा दिय बृद्धपन कल्लु मुख तें निहं कह सकत।

निज पुत्र अनादर करि कहत यह बूढ़ो यौही ककत॥ ५०॥

## दोहा

कारज नीका अरु बुरा, कीज बहुत बिचार ।

किए तुरत नाहीं बने, रहत हिये मैं हारि ॥ ५१॥

हाड़ देखि के तजत तिय, ज्यां कोली का कूप।

त्यांही धारे केस लखि, बुरा लगत नर-रूप ॥ ५२॥

छ प्ये

चरी लसनियाँ माहिं तिलन की खल की धारत।
रचि पारस की चूल्हि मलय की ईधन दाधत।।
कोदी-निपजन-काज खात घनसारिह डारत।
तैसी ही नरदेह पाइ बिषया बिस्तारत।।
इह कर्मभूमि की पाइकी जे नहिं जप तप ब्रत करिहं।
वे मूढ़ महा नर जगत मैं पाप-टोप सिर पर धरिहं॥ ५३॥

### दोहा

बन जल तुन अरु अग्नि मैं, गिरि समुद्र के मध्य। निद्रा मद ठैरिह कठिन, पूरब पुन्यहि सिध्य॥ ५४॥

<sup>(</sup>१) धारे = धवल, श्वेत ।

वन पुर है जग मित्र है, कप्ट भूमि के रत्न।
पूरव पुन्य पुरूष की, होत इते विन जत्न॥ ५५॥
बूड़ि समुद ग्रह मेरु चढ़ि, सत्रु जीति ब्यापार।
खेती विद्या चाकरी, खग लॅंघि भावी सार॥ ५६॥

## कुंडलिया

हिमगिर सरधुनि के कहत कहा कियो में नाक<sup>9</sup> । सिहबी हो निज सीस पै, इंद्र-बन्न-परिपाक ॥ इंद्र-बन्न-परिपाक अग्नि-ज्वाला में जिरबी । नीकी है सब भाँत उहा सनमुख है मरिबी ॥ दुर्गी सिंधु के माहि कहा केलि। हैहै थिर । निज जल जाया माहि पिता नहिं जान्या हिमगिर ॥ ५७॥

## छप्पै

सुरगुरु सेनाधीस सुरन की सेना जाकै।
सस्त्र हाथ लिय बन्न स्वर्ग से। दृढ़ गढ़ ताकै।।
ऐरावत-त्रसवार प्रभू को परम अनुप्रहि।
एती संपति-सींज-सहित सोहत सुर इंद्रहि॥
सो जुद्ध मादि दानवन सीं होत पराजय खोय पत।
सामा-समाज सबही बृथा सबसौं अद्भुत दैवगति॥ ५८॥

### दोहा

फलहू पावत कर्म तें, बुद्धि कर्म-ग्राधीन।
तद्यपि बुद्धि विचारि कें, कारज करत प्रबीन॥ ५६॥
त्रालस वैरी बसत तन, सब सुख की हिर लेत।
त्योंही उद्यम वंधु सों, किए सकल सुख देत॥ ६०॥

<sup>(</sup>१) नाक = पर्वत ।

#### सोरठा

दान भाग अरु नास, तीनि भाँति धन जातु है। करत दोइ की त्रास, बास नास की तीसरी।। ६१॥ छपी

प्रहा अमोलक रत्न नाहिं रीभत सुर तिनसीं।
महा-हलाहल जानि प्रान डरपत नहिं जिनसीं।।
रहत चित्त की वृत्ति एक अमृत सीं अतिही।
तैसे ही नर धीर काज निश्चे करि मतिही।।
सबही सीं हित अरु गुन सहित ऐसी कारिज मन धरत।
ताकी जु अर्थ अमृत लहत की क दुख की नहिं करत।। ६२॥

## **ंकुंड**लिया

राजा निसि अरु दिवस की रिब-सिस तेज-निधान।
पाँची यह इन सम नहीं तार्ते तजे निदान।।
तार्ते तजे निदान आनि इनहीं सूँ अकरत।
रह्यों सीस की राहरे चाह करि जब तब पकरत।।
ऐसे ही नर धीर करत हू करत सुकाजा।
गिरत परत रन माहिं सुभट पहुँचत जह राजा।। ६३॥
कंकन तें सोहत न कर कुंडल तें निहं कान।
चंदन तें सोहत न तन जान लेह यह जान।।
जान लेहु यह जान दान तें पानि लसत है।
कथा-स्रवन तें कान परम सोभा सरसत है॥
परमारथ सीं देह दिपत चंदन सीं टंकन।
ये सुकृति सब राखि पहरिए कुंडल कंकन॥ ६४॥

<sup>(</sup>१) कारिज = कार्य। (२) राह = राहु ब्रह।

#### नीति-मंजरी

### देहा

सोई पंडित से। कथन, से। गुगाइ बेलवाने।
जाके धन सोई सुघर, सुंदर सूर सुजान ॥ ६५ ॥
सबसों ऊँचे सुकिब जन, जानत रस का सोत।
जिनके जस की देह की, जरा-मरन निहं होत ॥ ६६ ॥
भाल लिख्या बिधना सुवह, घटि बढ़ि है कछु नाहिं।
मरुथल कंचन मेरु जल, समुद कूप घट आहिं॥ ६७॥
स्वान लेत लोए लपिक, तापर करत गरूर।
से। खावत अरु आपमन, बीर धीर गजपूर॥ ६८॥
धेनु-धरा को चहत पय, प्रजा बच्छ किर मानि।
याकी परिपोषन किए, कल्पवृत्त सम जानि॥ ६८॥

#### छप्पै

साँची है सब भाँति सदा सब बातन भूँठो।
कबहुँ रेास सीं भरी कबहुँ प्रिय बचन अन्ही॥
हिसा को डर नाहिं दयाहू प्रगट दिखावत।
धन लैंबे की बानि खरचहू धन का भावत॥
राखत जु भीर बहु नरन की सदा सवाँरे बहत गृह।
इहि भाँति रूप नाना रचत गनिका सम गृप-नीति इह ॥ ७०॥

#### दोहा

जे श्रित कोधी भूप ते, काहू सी न क्रपाल।
होम करत हू दुजन ज्या, दहत श्रिन की ज्वाल।। ७१।।
दयाहीन वितु काज रिपु, तस्करता परिपृष्ट।
सिह न सकत सुख बंधु की, इह सुभाव सी दुष्ट।। ७२।।
विधि विपत्ति दे नरवरन, करते धीरज दृरि।
दूरि होत धोरज न ज्यां, प्रलय-सिंधु गिरि पृरि॥ ७३॥

त़िय-कटाच सरसत न चित,दहत न कीपहि म्रागि। लोभ पासि सेवत न मन, वे बिरले हैं जागि॥ ७४॥ छप्पै

दियो जनावत नाहिं गए घर करत जु आदर।
हित किर साधत मैान कहत उपकार-बचन बर॥
काह की दुख होइ कथा वह कबहुँ न भाखत।
सदा दान सौं प्रीति नीति-जुत संपति राखत॥
यह खड्ग-धार वत धारिकै जे नर साधत मन-बचन।
तिनकी सु उहाँ इहलोंक मैं पृरि रह्यो जस ही-रवन॥ ७५॥

## दोहा

छीनपत्र पल्लवित तरु, छीन चंद बढ़वार।
सतपुरुवन के बिपति छिन, संपित सदा अपार।। ७६॥
नम्न होत तरु भार-फन, जल भिर नमत घटा सु।
त्यां संपित करि सतपुरुष, नवें सुभाव छटा सु॥ ७७॥
धीरज गुन ढाँक्याँ चहै, नाहिं ढकत को ढाल।
तैसें नीचौ अग्नि-मुख, ऊँची निकसत भालि।॥ ७८॥
अप्रिय बचन दिद्रता, प्रीति-बचन धनपूर।
निज तिय रति निंदारहित, वे महिमंडल सूर॥ ७६॥
सिस कुमुदिनि प्रफुलित करत, कमल बिकासत भान।
बिन माँगे जल देत घन, त्योँही संत सुजान॥ ८०॥
धीर साहसी होइ सें।, काज करत फुकि भूमि।
सूरबीर अरु सूरे इह, लाँधि जात रनभूमि॥ ८१॥
गिरि तैं गिरि परिबौ भली, भली पकरिबै। नाग।
अप्रिम माहिं जरिबौ भली, बुरौ सील को त्याग॥ ८२॥

<sup>(</sup>१) साल = ज्वाला। (२) स्र=स्र्यं।

# ं छुटपै

अप्ति होत जन रूप सिंधु डाबर<sup>9</sup> पद पावत । होत सुमेरहु सेर<sup>२</sup> स्यघ<sup>३</sup> हू स्यार कहावत ॥ पुहुप-माल सब ब्याल<sup>७</sup> होत बिषहू अमृत सम । बनहू नगर समान होत सब भौति अनूपम ॥ सब सबु-आइ पाइन परत मित्रहु करत प्रसन्न चित । जिनके सु पुन्य प्राचीन सुभ तिनके मगल होत नित ॥ ८३॥

#### दोहा

वचन बान सम अवन सुनि, सहत कौन रिस त्यागि ।
सूरज-पद-परिहार, तैं, पाहन उगलत आगि ॥ ८४॥
छपी

चाकर हू दस-बीस नाहिं जो अग्या राखत।
जाति-गेत के लोग कबहुँ भोजन नहिं चाखत।।
अपनी निज परिवार नाहिं तेहू प्रसन्नमन।
बिप्रन हू की दान दैन की मिलत नाहिं धन।।
किन्नु करिन सकत हित मित्र की, रंग राग नहिं नृत्यगति।
प छहैं। बात जी नाहि ती कीन अर्थ सेवत नृपति।। ८५॥

कमल-तंतु सीं बाँधि ब्याल बस करन उमाहत। सिरिस-पुहुप के तार बज की बेध्यो चाहते।। बूँद सहत की डारि समुद की खार मिटावत। तैसे ही हित-बैन खलनु के मनहिं रिकावत।।

<sup>(</sup>१) डाबर = कूप। (२) सेर = पत्थर का दुकड़ा। (३) यंघ = सिह। (४) ब्याल = सर्प।

वे नीच अपनपी तजत निह व्यों भुजग त्यों दुष्ट जन। पय प्याय सुनावत राग वहु डिसवे ही मैं रहत मन॥ ८६॥ '

#### दोहा

रहे अकेले हित करें, मूरखता को पोष। भूषन पंडित-सभा बिच, मैान भरे गुन देख॥ ८७॥ दुष्ट करम निसि-दिन करत, कुल-मृजाद सौं हीन। संपति पावत नीच नर, होत विषय-सुख-लीन॥ ८८॥

#### कुंडलिया

विद्या नर की रूप प्रगट विद्या सुगुप्त धन।
विद्या सुख-जस देत सग विद्या सुबंधु जन।।
विद्या सदा सहाय देवता हू विद्या यह।
विद्या राखत नाम लसत विद्या ही तैं यह।।
सब भौति सबन सैं। ऋति बड़ी विद्या सैं। ब्रह्मा कहत।
शिव विष्नू विद्या बस करत नृपति-न्याय विद्या चहत॥ ८८॥

सज्जन सीं हित-रीति दया परजन सी राखहु।
हुर्जन सों सम भाव प्रीति संतन प्रति भाखहु॥
कपट खलन सीं भाखि बिनै राखा बुधजन सीं।
छिमा गुरुन सीं राखि सूरता बैरीगन सों॥
धूरतता रिख जुवतीन सीं जा तू जग बिसबा चहै।
ध्रातिही कराल कलिकाल मैं इन चालिन मैं सुख रहै॥ ६०॥

करत करिन तें दान सीस गुरु-चरनि राखत।
मुख तें बेालत सांच भुजनि सीं जय अभिलाखत।।

<sup>(</sup>१) अह = गृह, घर।

चित की निर्मल वृत्ति अवन मैं कथा-अवन-रित।
निसि-दिन पर-उपकार-सिहत सुंदर तिनकी मित।।
वे बिना सींज संपित तक सोहत सकल सिंगार तन।
उनकी जुसग नित देहु प्रभु तौ इह सुधरै चपल मन।। ६१।।

धारि धरा की सीस सेस<sup>9</sup> अति करती पराक्रम।
सेस सहित सब भूमि कमठ धिर रह्यी बिनाश्रम॥
कमठ सेस अक भूमि-भार बाराह रह्यी धिर।
इन सबहिन की भार एक जल के आश्रित करि॥
एक सु इक बिक्रम अधिक करत बड़े अद्भुत सुकृत।
तिनके चरित्र सीमा-रहित अति बिचित्र राखत सुनृत॥ ६२॥

#### दोहा

पुन्य पराक्रम करि मिली, रहित भुजन के माहि।
प्रौढ़ा बिनता लीं बिजय, छाड़गै चाहत नाहिं॥ ६३॥
करत नाहि उपदेम की, तऊ करी सतसंग।
सतपुरवन की बासह, देव चित्त की रंग॥ ६४॥

#### कुंडलिया

मैया लज्जा गुनन की, निज में व्यास समानि।
तेजवत तन की तजत, याकी तजत न जानि॥
याकी तजत न जानि सत्यव्यतवारे हू नर।
करत प्रान की त्याग तजत निह नैक बचन बर॥
टेक आपनी राखि रही वह दसरथ रैया।
राखी विल हरिचद टेक इह जस की मैया॥ ६५॥

<sup>(</sup>१) सेस = शेष (नाग)। (२) कमठ = कच्छप।

# छप्पै

महा भूमि को भार कहा कच्छपिह न लागत।

निसि-दिन भटकत भान कहै। दुख मैं निहं पागत॥

हार रहत निहं सूर कमठ हू भार न डारत।
तो कैसें नर धीर बीर अपनाय विसारत॥

जो लेत भार निज भुजन पर ताहि निबाहत हित-सहित।

सतपुरुषन की धर्म यह संचित किर राख्यौ सुबित॥ ६६॥

#### दोहा

सनमुख आए सत्र की, जीत लेत धन-धाम।

मरिने हू मैं स्वर्ग-सुख, होत स्वामि की काम॥ ६७॥

कंडलिया

कामी किव दोऊ भए द्यौगुन गुनहु समान।
भोग दूरि तें मन घरत, किव गुन द्र्य बखान॥
किव गुन द्र्य बखान बचन कामी हित बोलत।
सबद ब्याकरन-हीन तिन्हें किव कबहुँ न तोलत॥
विषयी धरि पद मंद सुकिबहु मंद-पद-गामी।
देश-रहित इकलोइ भुजन भरि पकरत कामी॥ स्मा

#### दोहा

जिलधर जल बरषत अतुल, पिकहू बूँद न लेत। जेती जाके भाग में, ताहि तिती ही देत॥ ६६॥ ऋषी

करत 'उबटनी स्रंग न्हाइके स्रतर लगावत। चंदन-चरचित गात बसन बहु भौति बनावत॥

१) सत्र = शत्रुं।

पहिरि फूल की माल रतन के भूखन साजत।
ये निहं सोभा देत नैक बेालत जे लाजत।।
सबद्दी सिँगार की सार यह बानी बरसत अमृत-सर।
तिहि सुनत सबन के मन हरत रीभि रहत नित नृपतिबर।।१००॥

#### दोहा

· नीति-मंजरी पढ़त ही, प्रगट होत है नीति। व्रजनिधि के परताप इह, करी प्रताप प्रतीति॥१०१॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं नीति-मंजरी संपूर्णम् शुभम्

# ( १३ ) शृंगार-मंजरी

# **ਕਾ**ਪੈ

चंद कलामय बाति। कांति बहु भांतिन वरसत।
वार्गी काम-पतंग ग्रंग बन भया ज परसत॥
महा माह ग्रज्ञान हृदय का तिमिर नसावत।
ग्रपना ग्रातम-रूप प्रगट करि ताहि दिखावत॥
दुति दिपति ग्रखंडित एकरस मद्भुत ग्रमुलित ग्रधिकवर।
जगमगत संत-चित-सदन मैं ज्ञान-दिपति जय जयित हर॥ १॥

#### दोहा

सुभ कर्मन के उदय में, यहर तिय वित सब ठीर।

प्रस्त भयें तीनों नहीं, ज्यों मुक्ता बिन डीर।। २॥
दीपग वरत बियेक की, ती लीं या चित माहिं।
जी लीं नारि-कटाच-पटं-भपकी लागत नाहिं॥ ३॥
छीन लंक भ्रति पीन कुच, लखि तिय के हग-तीर।
जी श्रधीर नहिं करत मन, धन्य धन्य वे धीर।। ४॥

#### छप्पै

करत जोग-ग्रभ्यास ग्राप मन बसि करि राख्यो। पारमहा सी प्रीति प्रगट जिन इह सुख चाख्या।। तिनकी तिय के संग कहा सुख वा तन हैहै। कहा ग्रधर-मधु-पान कहा लोचन-छिब छैहै॥

<sup>(</sup>१) बाति = बत्ती। (२) यह = गृह। (३) तिय = त्रिया, स्ती। (४) बित == बित्त, जीविका। (४) दीपग = दीपक। (६) पट = बस्त। (७) सपको = स्तोंका।

मुख-कमल-स्वास सौं गंध कहा कहा कठिन कुच के। परस । परिरंभन चुबनहुँ कह जोगी जन इकरस सरस॥ ५॥

# कुंडलिया

पंडित जन जब-तब कहत तिय तिजने की बात।
बकत वृथा बकवाद वह तजी नैक निह जात।।
तजी नैक निह जात गात-छि कनक-बरन बर।
कमलपत्र सम नैन बैन बेलित अमृत भर।।
सोहत मुख मृदु हास अंग आभूषन-मिडत।
ऐसी तिय की तजी कीन धैं। ऐसी पिडत।। ६॥

#### दोहा

मद-गज-कुंभित सिंह-सिर, करें सस्त-परिहार।

मदन राजि जीते जु अस पुरुष नहीं संसार॥ ७॥

रस में त्यांही रास में, दरसत श्रोप अन्प।
बोलिन चलिन चितीन में बिनिता बंधन-रूप॥ ८॥

न्पुर कंकन किकिनी, बोलित असत बैन।
काको मन बस करत निह सगनैनिन के नैन॥ ६॥
तीन लोक तिहुँ काल में, महा मनोहिर नारि।

दुख हू की दाता इहै, देखी सोचि बिचारि॥ १०॥

कामिनि कमकत सहज में, मूरख मानत प्यार।

सहज सुगंधित कुमुदिनी भीरा श्रंध गैंवार॥ ११॥

अस्त्र काम की कामिनी, जी निहं होती हाथ।
तै। कहुँ सिर न नवावती, तप किर होत सुनाथ॥ १२॥

वन-सृगीन के दैन की, हरे हरे तुन लेहु।

अथवा पीरे पान की, बीरा बधुवन देहु॥ १३॥

जिह्मप<sup>9</sup> नीरस नीर अति, जुवतीजन की संग।
तऊ पुन्य तें पाइये, महा मनोहर अंग॥ १४॥
नीति-बचन सुनि अनिख तिज, करहु काज लहु भेव।
की तो सेवा गिरिबरन, की कामिनि-कुच सेव॥ १५॥
धीरी बात सुनी सबै, मुख्य बात ये दाय।
की तिय-जाबन में रमै, की बनबासी होय॥ १६॥

#### छप्पै

करि करि बॉके नयन कहा तू हमिह निहारित।
करत बृथा ही खेद बादि तन बसन सर्वारित।।
हम बनबासी ले।ग बालपन खेाया बन मैं।
तजी जगत की ग्रास कामना रही न मन मैं।।
तृन के समान जानत जगत मेाह-जाल ते।रात तमिक।
ग्रानंद ग्रखंडित पाय हम रहे ज्ञान की छाक छिक।। १७॥

#### दोहा

कह कारन डारत हगिन, कमलनयन इह नारि।
मीह काम मेरे नहीं, तऊ न तन चित हारि॥ १८॥
तृष्टना-सिंधु अगाध की, कोड न पावत पार।
कामिनि- जोबनहीन परि, प्यार न छोड़त यार॥ १६॥
घटा चढ़ी सिर मीर गिरि, हरी भई सब भूमि।
बिरही हग डारै कहाँ, देखि रह्यो जिय घूमि॥ २०॥

#### छप्पै

ग्रलप सार संसार तहाँ द्वे बात सिरोमिन। ग्यान-श्रमृत के सिंधु मगन हैं रहे बुद्ध बनि॥

<sup>(</sup>१) जिद्दिप = यद्यपि।

नित्यानित्य-बिचार-सहित सब साधन साधै। कौ इह नवढ़ा नारि धारि उर मैं आराधै।। चैतन्य मदन ग्रंकित परिस ससकत कसकत करत रिस। रस मसकत बिजसत हैंसत इहि बिधि बीते दिवस-निस ।।२१॥

छीन लंक कुच पीन नैन पंक्रज से राजत।
भीहें काम-कमान चंद सौं मुख-छिब छाजत॥
मद-गयंद की चाल चलत वितवत चित चेरत।
ऐसी नारि निहारि हाथ पंडित जन जेरत॥
अतिही मलीन सब ठै।र वह, चित-गित भरी अतेक छल।
ताकी सु प्रानिष्यारी कहत अही मोह-मिहमा प्रवल॥२॥।

कबहुँ भीं ह की भंग कबहुँ लजा-जुत दरसत।
कबहुँ ससकत संकि कबहुँ लीला रस बरसत॥
कबहुँक मुख मृदु हास कबहुँ हित बचन उचारत।
कबहुँक लोचन फीरे चपल चहुँ ग्रेगर निहारत॥
छिन छिन चरित्र सुबिचित्र करि भरे कमल जिमि दसहुँ दिसि।
ऐसी ग्रनूप नारी निरखि हरखित रहिए दिवस-निसि॥२३॥

करत चंद-छिब मंद बदन अद्भुत छिब छाजत।

कमलन बिहसत नैन रैन-दिन प्रफुलित राजत॥

करत कनक दुतिहीन ग्रंग आभा आते उमगत।

ग्रलकन जीते भौर कुचन करि-कुंभ किए हत॥

मृदुता मरोरि मारे सुमन अख-सुवास मृगमद-कदन।

ऐसी अनूप तिय-रूप लिख छाँह धूप निहं गिनत मन॥२४॥

<sup>(</sup>१) नवढ़ा = नवोढ़ा। (१) मद-गयंद = मत्त गर्जेंद्र। (१) करि-भ = हाथी का मस्तक। (४) सुमन = पुष्प।

#### दोहा

निहं बिख निह ग्रमृत कहूँ, एक तिया तू जानि। मिलिबे में ग्रमृत-नदी, बिछुरे बिख की खानि॥ २५॥

# छप्पै

करत चतुरता भींह नैनहू नचत चितैबो।
प्रगटत चित की चाव चाव सीं मृदु मुसिकैबो।।
दुरत मुरत सकुचात गात प्रारसात कहावत।
उभक्त इत-वत देखि चलत ठठकत छिब छावत।।
ये हैं आभूखन तियन के अंग अंग सीभा धरन।
अरु ये ही सस्न समान हैं जुव<sup>२</sup>-जन-मन-मृग-बध-करन।।२६॥

#### दोहा

विहसत वरसत फूल से, दरसत श्रोप श्रलीक।
परसत ही मित गित हरत, रमनी श्रित रमनीक॥ २७॥
सुधि श्राए सुधि-बुधि हरत, दरसत करत श्रचेत।
परसत मन मोहित करत, यह प्यारी कह<sup>३</sup> हेत॥ २८॥

# छ्दवै

परम भरम कै। ठैर भींर है गूढ़ गर्व कै।।

ग्रनुचित कृत कै। सिधु सदन है दोस ग्ररव कै।।।

प्रगट कपट कै। के।ट खेत ग्रप्रतीति करन कै।।

सुरपुर कै। बटपार नरकपुर-द्वार नरन कै।।।

यह जुवित-जंत्र कै।नै रच्यै। महा श्रमृत विष सीं भरगै।

थिर-चर नर-कित्रर सुर-श्रसुर सबके गत बंधन करगै।।२ सा

<sup>ं (</sup>१) इत-वन = इत-उत, इधर उधर। (२) जुव = युवा। (३) कह = किस (षष्टी विभक्ति का चिद्ध)।

#### दोहा

इंद्री-दम लजा बिनय, तै। लीं सब सुभ कर्म। जी लीं नारी-नयन-सर, छेदत नाहीं मर्म॥ ३०॥ अधर-मधुर-मधु सहित मुख, हुती सबन सिरमीर। सी अब बगरे फलन ज्यीं, भयी और सीं और॥ ३१॥

#### छप्पै

जो असार संसार जानि संतेष न तजते।
भीर-भार के भरे भूप को भूलि न भजते॥
बुद्धि-विदेक-निधान मान अपनी निहं देते।
हुकम विरानी राखि लाख संपति निहं लेते॥
जी पै निहं होती सिसमुखी मृगनैनी केहरि-कटी।
अवि-जटी छटा की सी छटी रस लाटी छूटी छटी॥३२॥

मृग्नैनिन के हाथ ग्ररगजा चंदन लावत।

हुटत फुहारे देखि पुहुप-सञ्या विरमावत॥

चारु चौदिनी चंद मंद मारुत को ऐवो।

बाजत बीन प्रवीन संग गायन को गैवे।।

चौदिनी उँजेरी महल की निरखत चित-गित ग्रति डरत।

पुरुषन को श्रीखम बिखम मैं ये मद मदनहिं बिस्तरत॥३३॥

सब अंथन के ग्यानवान अक नीतिवान नर ।

तिनमें कोऊ रहत मुक्ति-मारग में तत्पर ॥

सबकी देत बहाइ बंकनयनी यह नारी ।

जाको बाँकी भींह नचत अतिही अति प्यारी ॥

यह कूँची नरक-कपाट की खोलन की उफकत फिरत ।
जिनकी न लगत मन हगन में वे भवसागर की तिरत ॥३४॥

<sup>(</sup>१) बक=देवी। (२) क्रॅची=क्रजी, वाली।

त्रिवली तरल तरंग लसत कुच चक्रवाक सम।
प्रकुलित आनन कंज नारि यह नदी मनेरम।
महा भयानक चाल चलत भव-सागर सनमुख।
हाथ धरत ही ऐचि जात जित की। अपने रुख।
संसार-सिंधु चाहत तर्गी तै। तू यासी दूरि रहि।
ताकी। प्रवाह अति ही प्रवल नैक न्हातही जात विह ॥३५॥

कान निरंतर गान तान सुनिवो ही चाहत।
लोचन चाहत रूप रैन-दिन रहत सराहत॥
नासा अतर-सुगंध गहत फूलन की माला।
तुचा चहत सुख-संज, संग कोमल-तन बाला॥
रसना हू चाहत रहत रस, खाटेर माठे चरपरे।
इन पंचन खाय प्रपंच सौं भूपन की भिच्छुक करे॥३६॥

#### सारठा

जी नहिं होती नारि तै। तरिबी जग मैं सुगम। वह लंबी तरवारि मारि लेत अधवीच ही।। ३७॥

# कुंडलिया

ए रे मन मेरे पिश्वक तू न जाय इहि श्रीर।
तरुनी-तन-बन-सघन में कुच-परबत बरजार॥
कुच-परबत बरजार चार इक तहाँ बसतु है।
कर में लिये कमान बान पाँची बरसतु है॥
लूटि लेत सब सींज पकरि करि राखत चेरे।
मूँदि नयन श्रम्र कान चल्या तू कित का ए रे॥ २५॥

<sup>(</sup>१) चक्रबाक = चक्रवा। (२) खाटे = खहे।

#### छप्पै

यह जोबन धन-रूप सदा सींचत सिँगार-तर।
क्रीडा-रस॰को सेत चतुरता-रतन देत कर।।
नागी-नयन चकोर चै।पकी चंद बिराजत।
कुसुमायुध की बंधु सिधु सोभा की साजत।।
ऐसी यह जोबन पायकै जे निहं धरत बिकार भन।
वे धरम-धुरंधर धीरमति सूरसिरोमनि संत जन।।३-६।।

इंद्रिन को सुखधाम काम के। मित्र महाबर।

नरक-दुःख को देत मेाह को बीज मने।हर।।

ज्ञान-सुधाकर-सीस सजल सावन को बादर।

नानाबिध बकवाद करन को बड़ा बहादर॥

सबही अनर्थ को मूल यह जीवन अवत की कवच।

या बिना और को करि सके सुंदर मुख पर स्थाम कच।।४०॥

कहा देखिबे जोग प्रिया को अति प्रसन्न मुख ।
कहा सूँघिके से धि खास सो गंध हरत दुव ॥
कहा दीजिए कान प्रानप्यारी की बातन ।
कहा लीजिए खाद अधर के अमृत अधात न ॥
परिसये कहा ताको सुतन ध्यान कहा जोबन सुछबि ।
सब भौति सकल सुख को सदन जानि सुजस गावत सुकि ॥ १

जातिहीन कुलहीन ग्रंध कुत्सित कुरूप नर।
जरा-मित कुसगात लिलत-कुष्ठी स्रक्त पाँवरभा
ऐसी हूधनवान होइ ते। स्रादर वाकी।
स्रपनी गात विद्याय लेत रस सरबसु जाकी।

<sup>(</sup>१) पाँवर = पामर, श्रधम ।

#### व्रजनिधि ग्रंथावली

गनिका विवेक की बेलि की काटन करवारी निरिख।
- बिच रहें बड़े कुलवंत नर रचत पचत मूरख हरिख।।४२।।

#### सोरठा

गनिका के मृदु श्रीठ, को कुलीन चुंबन करै। नट-भट-बिट-ठग-ठाठ, पोक-पात्र है सबन की॥ ४३॥

# दीहा

गनिका किनका अगिन की, रूप-समाधि मजूतरे। होम करत कामी पुरुष, जीवन-धन आहूत॥ ४४॥ रितु बसत कीकिल-कुहक, ट्योंही पीन अनूप। बिरह-बिपत के परत ही, होत अमृत बिष-रूप॥ ४५॥ बुद्धि बिवेक कुलीनता, तबही लीं मन माहि। काम-बान की अगिन तन, जी ली भभकत नाहिं॥ ४६॥ बिधि-हरि-हर हू करत हैं, मृगनैनिन की सेव। बचन-अगोचर चरित अति, नमी कुसुमसर देव॥ ४७॥

#### कुंडलिया

कामिनि मुद्रा काम की, सकल अर्थ की हेत।

मूरख याकी तजत हैं भूठे फल की हेत।

भूठे फल की हेत तजत तिनहीं की डाँड़े।

गहि गहि मूँड़े मूँड़ वसन बिन करि करि छाँड़े।।

भगुवा करि करि जात जटिल है जागित जामिन।

भीख माँगिकै खात कहत हम छोड़ी कामिनि॥ ४८॥

<sup>(</sup> १ ) करवारी = करवाल, तलवार । ( २ ) मन्त = मजबृत ।

# दोहा

काम-कीर भव-सिंधु मैं, फंसी वारी नारि। मीन-नरन की गहि पचत, प्रेम-श्रिप्त की बारि ॥ ४-६॥ मृगनैनी हॅंसि रहसि मैं, हित-बचनन सुख देत। करत काम कै। उदित अति, कछु अद्भुत हरि लेत ।। ५० ॥ केसरि सीं श्रॅंगिया सुँघी, बनी नयन की नेका। मिली प्रानप्यारी मनीं, घर आयी सुरलोक ॥ ५१ ॥

# कुंडलिया

केसरि-चरचित पीन कुच ढरकत मुक्ता-द्वार। नूपुर भानकत नचत हग लचकत कटि सुकुमार ॥ . लचकत कटि सुकुमार छुटी अलकें छवि छलकें। मुरि मुरि मोरत गात जुरत विद्युरत सी पलकें।। लसत हँसत सी भैांह फँसत चित देखत बेसरि। अतुलित अद्भुत रंग अंग सी नाहिन केसरि॥ ५२॥ दोहा

कामिनि कौ अबला कहत, वे मतिमूढ़ अचेत। इंद्रादिक जीते हगनि, सी अबला किहि हेत ॥ ५३॥ ग्ररुन ग्रधर कुच कठिन हग भीह चपल दुख देत। सुथिर रूप रामावली, ताप करत किहि हेत ॥ ५४ ॥ मन में कहु बातन कछू, नैनन में कहु धौर। चित की गति कछ औरही, यह प्यारी किहि ठै।र ॥ ५५॥ नारिन की निंदा करत, वे पंडित मतिहीन। स्वर्ग गए तिनहूँ सुनैं, सदा अपछरा लीन।। ५६ 18

<sup>(</sup>१) फंसी=मळुली पकड़ने की बंसी । (२) श्रपछ्रा= श्रप्सरा, स्वर्ग की वेश्या।

नारि बिरहनी तरु तरै, ढाढ़ी सिस सोभागि। चंद-किरनि की चीरिके, दृरि करत दुख पागि॥ ५७॥

# छप्पै

विन देखे मन होत वाहि कैसे करि देखें।
देखे ते चित होत ग्रंग आलिंग बिसेखें॥
ग्रालिगन तें होत याहि तनमय करि राखें।
जैसे जल ग्रह दूध एकरस त्यों ग्रमिलाखें॥
मिलि रहे तक मिलिबो चहत कहा नाम या बिरह कै।।
बरन्यो न जात ग्रद्धुत चरित प्रेम-पाट की गिरह कै।॥ ५८॥

खुले केस चहुँ थ्रार फोर फूलन को बरसत।
सद मद छाके नयन दुरत उघरत से दरसत।।
सुरत-खेद के स्वेद-किलत सुंदर कपोल गिह ।
करत अधर-रस-पान परम अमृत समान लिह।।
वे धन्य धन्य सुकृती पुरुष जो ऐसे उरभत रहत।
हित भरे रूप जोबन भरे दंपित सुख-संपित लहत॥ ५६॥

# कुंडलिया

जैहै निहं जो पिथक ते। भादों मैं निज भै।न । ते। तिय जियत न पाइहै किर जैहै वह गै।न ।। किर जैहै वह गै।न पै।न पुरवाई आए। मेरिन की सुनि से।र घेर घन के घहराए॥ देखत बन के फूल हूल हियरा मैं हैंहै। चपला चमकत चाहि आहि किर किर मिर जैहै॥ ६०॥

<sup>(</sup>१) भान = भवन। (२) गान = (गवन) चला जाना।

#### दोहा

गेह ुँगए कह होतु है, जै। इह जीवत नाहिं। जीवत है तौऊ कहा, घटा उठी नभ माहिं॥ ६१॥ जै। न होत सुख परसपर, बिहरत सुरित समाज। तै। वे दोऊ करतु हैं, काम निबाहन काज॥ ६२॥ छप्पै

ना ना करि गुन प्रगट करत श्रमिलाख लाज-जुत।
सिथिल होत घरि धोर प्रेम की इच्छा करि उत।।
निर्भय रस कौ लेत सेज रस खेतिह माहों।
कोड़ा माहिं प्रवीन नारि सुिकया मनभाहीं।।
यह सुरत माहिं श्रतिही सुरित करत हरत चितगित टरै।
कुलवधू कामिनी केलि करि कलह काम की सब टरै।।६३॥

#### दोहा

जो लीं नारी-नयन हिग, ती लीं अमृत-बेल ।
दूरि भए तें जहर सम, लगत बिरह के सेल ॥ ६४ ॥
मंत्र दवा अरु आप । सी, बेटब मिटे न बेट ।
काम-बान सीं भिम चित, कैसे मिटिहै खेद ॥ ६५ ॥
कामिनिहूँ की काम यह, नैन सैन प्रगटात ।
तीन लोक जीत्यो मदन, ताहि करत निज हात ॥ ६६ ॥
दीप अगिन मिन चंद्रमा, जगमग जोति सुढार ।
मृगनैनी कामिनि बिना, लागत सबै ऑधार ॥ ६७ ॥
चंद्रकांति सन ३ मुख लसत, नीलम केसिह पास ।
पुसपराग । सम कर लर्से, नारी रक्ष-प्रकास ॥ ६८ ॥

<sup>(</sup>१) श्राप = जल। (२) बेद = वेदना, पीड़ा। (३) सन = सदश। (४) पुसपराग = पुष्पराग, पुलराज।

# छप्पै

केस राहु सम जानि चंद सौं स्रोहत ग्रानन।
पास रहे द्वै अर्क नैन, केतू अलकानन।
मंद हास है शुक्र, बुधिह बानी किह जानी।
सुर-गुरु ताहि उरोज, करन मंगलिह बलानी।।
अति मंद चाल स्रोह मंदगित , महामने।हर जुबित यह।
सबही फलदायक देखियतु, जाकी संवत नवी शह।। ६-६॥

# दोहा

भै।हैं कारी कुटिल झिति, हैं नागिनी-समान।
कसत लसत ऐसी मनौं, फन किर दैरित खान।। ७०॥
झिति झिद्धुत कमनैति तिय, कर मैं बान न लेत।
देखाँ यह विपरीति गिति, गुन तैं वेधत चेत।। ७१॥

ਕੁਧੀ

श्रनुरागी जग माहिं एक संकर सरसाने।
पारवती श्ररधंग रहत निसि-दिन लपटाने।।
बीतरागहू एक प्रगट श्रीरिषभदेव बर।
तज्या तियन की संग सदा तप ही मैं ततपर।।
जड़ जीव श्रीर या जगत के मदन-महाठग के ठगे।
नहिं विषय-भाग नहिं जागह यौही डोलत डगमगे।। ७२।।

#### दोहा

विधिना है ध्रनुचित करी, बृद्ध नरन तन काम।
कुच ढरकत हू जगत मैं, जीवत राखी बाम॥ ७३॥
मंत्र जंत्र ध्रीषिधन तें, तजत सर्प विष लाग।
यह क्यों हू उत्तरत नहीं, नारि-नयन की नाग॥ ७४॥

<sup>(</sup>१) मंदगति = शनिप्रह।

विद्युरन ही मैं मिलन है, जौ मन माहिं सनेह।
बिना नेह के मिलन मैं, उपजत विरह अछेह।। ७५।।
नारी-नागिन नयन तें, इसत दूरि रिह मित्र।
जतन करत ज्यों ज्यों बढ़त, इह बिष परम विचित्र।। ७६॥
क्यों तेरे चित चटपटी, सोभा-संपति पाइ।
पुन्यपात्र की परिस कें, करें क्यों न मन भाइ।। ७७॥

#### छ्रध्ये

विरही-जन-मन-ताप-करन वन आव जु मैरि<sup>१</sup>।
पिकहू पंचम टेरि घेरि विरही किय वैरि<sup>२</sup>॥
भैरि रहे भननाय पुहप पाटल<sup>३</sup> के महकत।
प्रफुलित भए पलास<sup>३</sup>दसैं। दिसि दव<sup>४</sup> सी दहकत॥
भुलयागिरवासीह पवन काम-अगनि प्रफुलित करत।
विन कंत बसंत असंत ज्यों घेरि रही कहुँ नहिं टरत॥ ७५॥

#### दोहा

दमकित दामिनि मेघ इत, केतिक-पुहप-विकास ।
मेार-सोर रस-दिनन में, बिरही-जन-मन त्रास ॥ ७६ ॥
नव तरुनी रित में चतुर, विजय काम की देत ।
ग्रद्भुत करत विलास इह, चित की चोरे लेत ॥ ८० ॥
कोकिल-रव फूली लता, चैत - चाँदनी रैनि ।
प्रिया-सिहत निज महल ये, सुक्रती करत सुचैन ॥ ८१ ॥
सिस-बदनी ग्रह सरद-सिस, चंदन-पुहप-सुगंध ।
ये रिसकन के हरत चित, संतन के चित बंध ॥ ८२ ॥

<sup>(</sup>१) मौरे = मोर। (२) वैशे = पागल। (३) पाटल = गुलाव। (४) पनास = टेस्। (४) दव = दावानल, वनाग्नि। (६) रव = स्वर।

#### व्रजनिधि-श्रंथावली

महा श्रंघ तम नभ जलद, दामिनि दमिक डरात । हरष सोक दोऊ करत, तिय की पिय ढिग जात ॥ ८३ ॥ कप्पै

संजम राखत केस नयन हू कानन-चारी।

मुखहू माहिं पिनत्र रहत दुजगन सुखकारी॥

डर पर मुक्ता-हार रहत निसि-दिन छिन छाया।

ग्रानन-चंद-डजास रूप डज्जल दरसाया॥

तेरा तन तरनी मृदुल ग्रात चलत चाल धीरज सहित।

सब भाति सते। गुन का सदन तक करत अनुराग चित ॥ ८४॥

#### दोहा

तबही लीं मन मान यह, तबही लीं भ्रू - भंग।
जी लीं चंदन सीं मिल्या, पवन न परसत श्रंग।। ८५ ॥
पीन पयोधर की धरत, प्रगट करत है काम।
पावस अरु प्यारी निरिख, हरिखत होत तमाम।। ८६ ॥
नभ बादर अवनी हरित, कुटज - कदंब-सुगंध।
मोर-सोर रमनीक बन, सबकी सुख-संबंध॥ ८७॥

#### छप्पै

महा माह<sup>9</sup> में सीत इते पर जलधर बरसत।

महलनु बाहरि पाँव परत निहं ग्रवनी परसत।।

कंप होत जब गात तबिहं प्यारी ढिग सोवत।

हठत ग्रनंग-तरंग ग्रंग में ग्रंग समोवत।।

रित-खेद-स्वेद-छेदन-करन जाल-रंध ग्रावत पवन।

इहि भाँति बितावत दुर्दिवस<sup>२</sup> वे सुकुती सुख के भवन।। ८८॥

<sup>(</sup>१) माह = माघ मास। (१) दुर्दिवस = ऐसा दिन जिसमें निरंतर वृष्टि होती रहे।

छको मदन की छाक, मुदित मदिरा के छाके।

करत सुरत-रन-रंग, जंग करि कछुइक थाके॥

पीढ़ि रहे लपटाय थंग थंगन में उरभे।

बहुत लगी जब प्यास तबहि चित चाहत सुरभे॥

पियत राति आधी गए अति सीतल जल सरद की।

नर पुन्यवंत फल लेत हैं निज सुकुत की फरद की॥ ८%॥

#### दोहा

जिनके या हेमंत में, तिया न तन लपटाति। तिनको जम के सदन सी, दागित है यह राति॥ ६०॥

#### सारठा

दही - दूध - घृत-पान, बसन मँजीठी रंग कै। स्रालिंगन रति-दान, केसरि-चरचित श्रंग कै॥ ६१॥

#### छ्रप्पै

बिलु ित कर तन केस नयनहू छिन छिन मूँदत।
बसनिन ऐंचे लेत देह रोमांचन हूँदत।
करत हृदय की कंप कहत मुखहू तैं सी सी।
पीड़ा करत सु श्रीढ बयारिहु नारि सरीसी।।
यह सीतल रुत मैं जानिय श्रद्धत-मित-धारन पवन।
निसि-दौस दुरे दबके रहै। निज नारी-सँग निज भवन।। ५२।।

चुंबन करत कपोल मुखिह सीकार करावत। हृदय मौंभ धँसि जात कुचन पर रोम बढ़ावत।।

<sup>(</sup> १ ) फरद = फर्द, जिस्ट।

जंघन की थहरात बसनह दूरि करत कुिक । लग्यो रहतु है संगद्वार की रोकि रह्यों दुकि ॥ यह सिसिर-पवन बदु १ रूप घरि गलिन गलिन भटकत फिरत । मिलि रह्यों नारि नर घरिन में याही भट भेरन २ भिरत ॥ स्ट्रा।

# दोहा

√जो जाक मन भावता, तासी ताकी काम।
कमल न चाहत चाँदनी, विकसत परसत घाम।। -८४॥
बास कीजिए गंग-तट, पातिक डारत बारि।
कै कामिनि-कुच-जुगल की, सेवन करत विचारि॥ -८४॥

# कुंडलिया

जे वे सुख-दुख-रहित हैं गुरु-ग्रग्या मन धन्य।

त्याग किया संसार में ब्रजनिधि-भक्ति मनन्य।।

ब्रजनिधि-भक्ति ग्रनन्य गुफा हेमाचल सेवै।

तप करि जावन छीन किया सुखही मैं रैवै।।

कुच कठार की नारि रूप जावन कीने वै।

ताहि ग्रंग मैं धारि सेज सावत धन से वै।। -६६॥

#### दोहा

पुहुप-माल पंखा-पवन, चंदन चंद सुनारि। वैठि चाँदनी जल-लहरि, जेठ महिन पट धारि॥ ६७॥ ग्राधरन मैं श्रमृत बसत, कुच कठोरता बास। यातें इनकी लेत रस, उनकी मर्दन खास॥ ६८॥

<sup>(</sup>१) बटु रूप = बटुक रूप, छोटा स्वरूप। (२) भट भेरन =

जैसे रेगी पथ्य की, खायो जानत नाहिं।
तैसे ही तिय-मुख निरिख, रुचि मानत मन माहिं।। स्ट।।
महामत्त या प्रेम की, जब तिय करत उदीत।
तब वाके छल-बल निरिख, विधिहू कायर होत।। १००॥
काहू के बैराग रुचि, काहू के रुचि नीति।
काहू के शृंगार रुचि, जुदी जुदी परतीति॥ १०१॥
यह सिंगारी मंजरी, पढ़त होत चित धीर।
सुनत गुनत बाँचत लखत, हरत जगत की पीर॥ १०२॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं शृंगार-मंजरी संपूर्णम् शुभम्

<sup>(</sup>१) सिंगारी मंजरी = श्र गार-मंजरी।

# (१४) वैराग्य-मंजरी

#### सोरठा

सर्व दिसा सब काल, पूरि रह्यो चैतन्य-वन। सदा एकरस चाल, बंदन वा परब्रह्म की।। १।।

# कुंडितया

पंडित मत्सरता भरे भूप भरे अभिमान।
भीर जीव या जगत के मूरख महा अजान।।
मूरख महा अजान देखिकै संकट सहियै।
छंद-प्रबंध-किन्त-काब्य-रस कासीं किन्यै।।
छद भई तन माहि मधुर बानी गुन-मंडित।
भपने मन कै। मारि मौन गहि बैठे पंडित।। २॥

#### छ्रद्पै

या जग सीं उतपत्य भए जे चरित मनेहर।
ते सबही छिन-भंग प्रगट इह पूरि रह्यों डर।।
जग्यादिक तें स्वर्ग गए तेऊ भय मानत।
इंद्र आदि सब देव अवधि अपनी कौ जानत।।
फल-भाग करत जे पुन्य को तिनकी राग-वियोग-भय।
दुख-रूप सकल सुख देखिके भए संत जन ज्ञानमय।। ३।।

भटक्यो देस-बिदेस तहाँ फल कछुहु न पायो। निज कुल को अभिमान छाड़ि सेवा चित लायो।। हैंसी गारि अरु खीका हाथ कारत घर आयो। दूरि करत हू दै।रि स्वान ज्यों पर-घर खायो।।

<sup>(</sup>१) खीम = खिजलाहट।

इहि भौति नचाया मोहिकै वह यो दे दे लोभदल। अबहूँ न तेहि संतेष कहुँ तृष्ना तू डायनि प्रवल॥ ४॥

खोदत डेाल्या भूमि गड़ी कहुँ पानै संपति।
ठोंकत रह्यो पखान कनक के लोभ लगी मित।।
गया सिंधु के पास तहाँ मुक्ता निहं पाए।
काड़ी कर निहं लगी नृपन की सीस नवाए॥
साधे प्रयोग समसान में भूत-प्रेत-बेताल लिज।
कितहूँ न भया बंद्धित कद्यू प्रव तो तृष्ना मोहिर तिज॥ ४॥

सहे खलन के बैन इतै पर तिनिह' रिभाए।
नैनन को जल रोकि सून्य मुख मन मुसकाए॥
देत नहीं कछु बित्त तऊ कर जे।रि दिखाए।
किर करि चाव करे।रि भोर ही दै।रत आए॥
सुनि आस प्यास तेरी प्रबल तू अद्भुत मित गित गहत।
इहि भौति नचाया मोहि अब और कहा करिबा चहत॥ ६॥

उदै-अस्त रिव होत आयु की छीन करत नित।
गृह-धंधे के माहिं समय बीतत अजान चित।।
अांखिन देखत जनम जरा अरु बिपति मरन हूँ।
तक डरत निहं नैक नयन हूँ नाहिं करन हूँ॥
जग-जीव मोह-मिदरा पिए छाके फिरत प्रमाद मैं।
परत उठत फिरि फिरि गिरत विषय-वासना-स्वाद मैं॥ ७॥

फट्यो पुरानी चीर<sup>३</sup> ताहि खेँचत श्ररु फारत। छोटे मोटे बाल<sup>४</sup> मूख ही मूख पुकारत॥

<sup>(</sup>१) समसान = रमशान। (२) मोहि = मोह। (३) चीर =

घर में नाहीं श्रत्न नारि हू निरदय यातें।
भई महा जड़रूप कळू मुख कढ़त न वातें।।
यह दसा देखि अनबरत चित जीभ लरथरत रुकत मुख।
आपने जरठ वाडर रहत देह कहै की सतपुरख।। द॥

भगी भोग की चाह गयी गै।रव-गुमान सब।

मित्र गए सुरलोक अकेले आप रहे अब॥

उठत लकरिया टेकि तिमिर औं खिन में आया।

सबद सुनत निहं कान बचन बोलत बहकाया॥

यह दसा भई तन की तऊ चिकत होत मरिबा सुनत।

देखा बिचित्र गित जगत की दुखहू की सुख सी छनत॥ ह॥

बिन उद्यम बिन पायँ पवन सपैनि की दीनी।
तैसे ही सब ठीर घास पसुवन की कीनी।।
जिनकी निर्मल बुद्धि तरन भव-सागर समरथ।
तिनकी दुर्लभ प्रीत हरत गुन ग्यान गरथ गथ।।
बिधि अबिधि करी बातै अधिक यार्ते नर पर-घर फिरत।
निसि-दौस पचत तन-मन तचत रचत खचत उरफत गिरत।। १०॥

विधि सीं पूजे नाहिं पायँ प्रभु के सुखकारी।
हिर की धरती नं ध्यान सकल भव-दुख को हारी॥
खोली स्वर्ग-कपाट धर्मेह् करती न ऐसी।
कामिनि-कुच के संग रंग भिर रहाी न तैसी॥
हिर ! हाय आप कीनी कहा पाय पदारथ नर जनम।
निज-जननी-जीवन-चन-दहन अग्नि-रूप प्रगटे सु हम॥ ११॥

<sup>(</sup>१) जरठ = बृद्ध । (२) बाउर = वावछा ।

भोग रहे भरपूरि श्रायु यह बीति गई सब।
तत्यी नाहिं तप मूढ़ अवस्था तपिति भई अव॥
काल न कतहूँ जाइ बैस इह चली जात नित।
बुद्ध भई निहं श्रास बुद्ध वय भई छाँड़ि हित॥
अजहूँ अचेत चित चेत करि देइ-गेह सीं नेह तिज।
दुख-देाष-हनरे मंगल-करन श्रीहरिहर के चरन भिज॥ १२॥

छिमा छिमा बिन कीन बिना संतेष तज़े सुख ।
सहे सीत घन घाम बिना तप पाय महादुख ॥
घरती बिषै को ध्यान चंद्रसेखर निहं ध्यायों ।
तज्यी सकल संसार प्यार जबहू न बिरायों ॥
मुनि करत काज सोई करें फल दीखत बिपरीत श्रित ।
अब होत कहा चिंता किए अजहूँ करि हरि-चरन-रित ॥ १३॥

#### दोहा

सेत केस भे, दसन बिनु बदन भया ज्यां कूप।
गात सबै सिथलित भए, तृष्ना तरुग्य-सरूप॥१४॥
इक अंबर<sup>४</sup> के दुक की, निसि मैं ओड़त चंद।
दिन मैं ओड़त ताहि रिब, तू क्यों कर छरछंद॥१५॥

#### छ्रद्वै

जैबेवारे भाग कहा जो बहु विधि विलसे। सदा सर्वदा संग रहत निहं क्यों हू मिलसे।। तू ती तजिहै नाहि आप येही उठि जैहैं। तब हुँहै संताप अधिक चित चिता हुँहै॥

<sup>(</sup>१) तपति = बूढ़ी। (२) हन = (हरन) हरनेवाजा। (३) चद्र-संखर = चंद्रशेखर, शिव। (४) श्रंबर = श्राकाश।

01

जो तजे ग्राप यह विषे-सुख तो सुख होत ग्रनंत ग्रति। दुस्तर ग्रपार भन्न-सिंधु के पार होत वह विमलमित ॥ १६॥

दुवरी कानी हीन स्रवन विन पूँछ दबाए।

बूढ़ो बिकलसरीर बार बिन छार लगाए॥

भरत सीस तें राधि रुधिर क्रिम डारत डोलत।

छुधा-छीन ग्रति दीन गरगना केठ कलोलत॥

इह दसा स्वान पाई तक क्रितिया सी डरभत गिरत।
देखी ग्रनीति या मदन की सृतकन की मारत फिरत ॥ १७॥

भीख-अन्न इक बार लीन विन खाइ रहत हैं।
फटी गृद्री ओड़ि बच्छ की छाँह गहत हैं।।
घास-पात कछ डारि भूमि परि नित प्रति सेवत।
राख्या तन परिवार भार ताही की ढोवत।।
इहि भौति रहत, चाहत न कछ, तक विषय बाधा करत।
हरि ! हाय हाय तेरी सरन आइ पर्यों इनसीं डरत।। १८॥

कुच श्रामिव<sup>३</sup> की गाँठि कनक के कलस कहत कि । मुखहू कफ को धाम कहत सिस के समान छि ॥ भारत मूत्र ग्रारु धात भरी दुरगंध ठैर सब । ताकी चंपक-बेलि कहत रस रेलि ठेलि जब ॥ यह नारि निहारी निंधतन बहके विषयी बावरे। याकी बढ़ाय बाँको बिरद बेलिं बहुत उतावरे॥ १६॥

जानत नाहिं पतंग अगिन की तेजमयी तन। गिरत रूप की देखि जरत अपने अविवेकन॥

<sup>(</sup>१) गरगना = कीड़े। (२) लीन = नमक। (३) आमिष = मांस।

तैसैही इह मीन मांस के लोभ लुभायो।
ंकंटक जानत नाहि लालचिह कंठ छिदायो।।
हम जानि वूस्ति संकट सहत छौड़ि सकत निह जगत-सुख।
यह महा-मोह-महिमा प्रवत्त देखु दुहुन की देत दुख।। २०॥

# दोहा

भूमि-सयन बलकल-बसन, फल-भाजन जल-पान । धन-मद-माते नरन की, कीन सहै श्रपमान ॥ २१ ॥

#### छप्पै

भए जगत में धन्य धीर जिन जगत रच्यो है।
कोऊ धारत ताहि सु तै। निहं नैक लच्यो है॥
काहू दीनो दान जीति काहू बिस कीना।
सुवन चतुर्दस भाग करगे काहू जस लीना॥
इक सौं इक अधिकै भए तुमहू तिनमें तुच्छिवत।
दस-बीस नगर के नृपति है यह भद को जुर तीहि कित॥ २२॥

तुम पृथिवी-पित भूप भरे अभिमान विराजत । हम पाई गुर-गेह बुद्धि, ताके बल गाजत ॥ तुम धन सौं विख्यात सुकवि गावत कछ पावत । हम जस सौं विख्यात रहत निसि-द्यौस बढ़ावत ॥ हम तुमहि बीच अंतर बड़ो देखा से चि विचारि चित । एते पर जा मुख फोरिहा ता हमका एकांत हित॥ २३॥

छिनकहुँ छाँड़ी नाहिं भाग भुगती बहु भूपित। कुलटा सी यह भूमि लाख मानत महीप मित।।

<sup>(</sup>१) जुर = ज्वर।

ताहू के इक अंग अंग के अंगहि पावत।
राखत है करि कष्ट दिवस-निस चहुँ दिस धावत॥
अपिनिहँ और की होत यह यात पिच पिच रिच रहे।
हड़ जानी गोपोचंद से बुरी जानि की बिच रहे॥ २४॥

इक मृतिका की पिछ रहत जल माहिं निरंतर।
सीं सबदी नाहिं तनक सी ताहू मैं डर।।
फरत हजारन जंग भूप तब भीग करत नित।
मिटत न भपनी प्यास दान की होत कहा बित।।
ऐसे दिद दूपक भरे। तिनह सों जी कहत धन।
धिकार जनम वा प्रधम की सदा सर्वदा मिलन मन।। २५।।

#### देाहा

नट भट विट गायक नहीं, नहीं वादि के माहिं। कीन भौति भृपति मिलत, तरुणी हू हम नाहिं॥ २६॥ ऐसेहू जग में भए, मुंडमाल सिन कीन। धन-जोभी नर नवन लिख तुमकी मद ज्वर लीन॥ २७॥ भीख असनर अरु दिक<sup>३</sup> वसन, ४ भूमि सयन तरु धाम। अब मेरे इन नृपन सीं, रहीं नहीं कछ काम॥ २८॥

# छप्पै

तम अवनी के ईस ईस हमहू बानी के।
तुम है। रन मैं धोर बीर गाढ़े अति जी के।।
त्यौही विद्या बाद करत हमहू नहिं हारें।
प्रतिपच्छी को मान मारि अपनी बिस्तारें।।

<sup>(</sup>१) दूपक भरे = देाप भरे। (२) श्रसन = भेाजन। (३) दिक = दिशा (दसों दिशाएँ)। (४) वसन = वस्र।

लोभी नर सेवत तुम्हें हमको सिष् श्रोता भले।
तुमको न हमारी चाह तै। हमहू हा तें उठि चले।। २६॥

जब हैं। समभगी नैक तबहिं सरबग्य भये। हैं।।
जैसे गज मदमत्त छंघता छाइ गये। हैं।।
जब सतसंगति पाइ कछुक हैं। समभन लाग्ये।।
तबहिं भये। हैं। मूढ़ गर्व गुन की सब भाग्ये।।
जबर चढ़त बढ़त अति ताप ज्ये। उतरत सीतल होत तन।
ह्यों ही मन को मद उतिरो। लये। सील संतेष पन।। २०,॥

#### दोहा

गयी मान जोबनह धन, भिच्छुक जाति निरास।
प्रव ते। मोकी उचित है, श्री गंगा-तट-बास ॥ ३१॥
तु ही रीफत क्यी नहीं, कहा रिफावत श्रीर।
तेरे ही ग्रानंद तें, चिंतामणि सब ठौर॥ ३२॥

# कुंडलिया

जैसे पंकज-पत्र पर, जल चंचल हुरि जातर।
त्योंही चंचल प्रानहू, तिज जैहै निज गात।।
तिज जैहै निज गात बात यह नीके जानत।
तेहि छाँड़ि विवेक नृपन की सेवा मानत॥
निज गुन करत बखान निलजता उघरी ऐसे।
भूलि गया सब ग्यान मूढ़ अग्यानी जैसे।। ३३॥

<sup>(</sup>१)सिप=शिष्य। (२) हुरि जात= दुवक जाता है, लुढ़क भाता है।

#### ब्रजनिधि-ग्रंथावली

# दोहा

नृपति सैन संपति सचिव, सुत कलत्र परिवार। करत सबन की मगन मन, नमेा काल करतार॥ ३४॥

# छप्पै

जो जनमे हम संग सु तै। सब स्वर्ग सिधारे।
जो खेले हम संग काल तिनहूँ की मारे॥
हमहू जर्जर-देह निकट ही दीसत मरिबै।।
जैसे सरिता-तीर बुच्छ को तुच्छ उखरिबै।॥
अजहूँ निहं छाँड़त मोह मन उमिग उमिग उरभग रहत।
ऐसे असंग के संग तें हाय जगत की दुख सहत॥ ३५॥

बहुत रहत जिहिं धाम तहाँ एकहि को राखत।
एक रहत जिहिं ठौर तहाँ बहुतिहं अभिलाखत।।
फेरि एकहू नाहिं करी तहेँ राज दुराजी।
काली के सँग काल रची चै।परि की बाजी।।
दिन-रात उभय पासे लिए इहि बिधि सों कीड़ा करत।
सब प्रानी खेलत सारि<sup>१</sup> ज्यैं। मिलत चलत बिद्धरत मरत।। ६६॥

#### दोहा

तप तीरथ तरुनी-रमन, बिद्या बहुत प्रसंग।
कहाँ कहाँ मुनि रुचि करैं, पायौ तन छिनभंग।। ३७॥
छण्पै

सर्प सुमन को हार उत्र बैरी श्रह साजन। कंचन मनि श्रह लोह कुसम-सज्या श्रह पाहन॥

<sup>(</sup>१) सारि=चैासर।

त्त अरु तरुनी नारि सबनपै एक हिष्ट चित।
कहूँ राग निहं रोस दोष कितहूँ न कहूँ हित॥
हैंहै कब मेरी इह दसा गंगा के तट तप तपत।
रस.भींजे दुर्लभ दिवस ये बीतेंंगे शिव शिव जपत॥ ३८॥

#### दोहा

ब्रह्म-ध्यान धरि गंग-तट, वैठांगा तिज संग।
कवहूँ वह दिन होइगो, हिरन खुजावत ग्रंग॥ ३६॥
जग के सुख सीं दुखित हैं, भरिहै दिहै नैन।
कब रहिही तट गंग के, शिव शिव आरत वैन॥ ४०॥
ईस-सीस तिज स्वर्ग तिज, गिरवर तजे उतंग।
अवनी तिज जलनिधिहि मिलि, पर सीं परमुख गंग॥ ४१॥

# छ्रद्वै

नदी-कूप यह आस मनेरिय पूरि रह्यों जल।

रुष्ता तरल तरंग राग है श्राह महाबल।।

नाना तर्क बिहंग संग धीरज-तरु तेरत।

भॅवर भयानक मोह सबनकी गहि गहि वोरत।।

नित बहत रहत चित-भूमि मैं चिता-तट अतिही बिकट।

कढ़ि गए पार जोगी पुरुष उन पाया सुख तट निकट।। ४२॥

#### दोहा

ऐसी या संसार में, सुन्या न देख्या धार। विषया इथनी सँग लग्या, मन-गज बांधे वीर॥ ४३॥

#### कुंडलिया

खोटे दिन लागत तिन्हें जिनके बहु विधि भाग। विश्वति जात विलसत हँसत करत सुरत-संजाग।

करत सुरत-संजोग तनक से तन की लागत।
जो हैं सेवक दीन तिन्हें दीरघ से दागत॥
हम बैठे गिरि-सृंग श्रंग याही तें मोटे।
सदा एकरस दीस लगत हैं बड़े न छोटे॥ ४४॥

# छप्पै

विद्या रहित-कलंक ताहि चित मैं निहं धारी।
धन उपजाया नाहिं सदा संगी सुखकारी।।
मात-पिता की सेव-सुश्रुषा नैक<sup>3</sup> न कीन्ही।
मृगनैनी नव नार श्रंक भर कबहुँ न लीन्ही।।
योही वितीत कीनी समय ताकत डोख्या काक ज्यां।
ली भग्या टुक परहाथ तें चंचल चार चलांक ज्यां।। ४५।।

बीति गया सरवस्व तरुन करुना छाई हिय।
विना सार संसार ग्रंत परिनाम जानि जिय॥
अति विचित्र ग्रारण्य सरद के चंद सहित निस।
करिहां तहाँ वितीत प्रीति-जुत निरिव दसीं दिस॥
शिव शिव हर शंकर गारिबर गंगाधर हर हर कहत।
भव-पार-करन श्रीपतिचरन एक सरन यह चित चहत॥ ४६॥

तुम धन सौं संतुष्ट, पुष्ट हम तरु-बत्तकत् र तें।
दोक भए समान नैन मुख ग्रंग सकुल र तें।।
जान्या जात दिए बहुत रुष्ना है जिनके।
जिनके रुष्ना नाहिं बहुत है संपित तिनके।।
तुमही विचारि देखी हगिन को निरधन धनवंत के।।
जुत-पाप कीन निह्माप को को ग्रसंत ग्रह संत को।। ४७॥

<sup>(</sup>१) नैक = नेक, थोड़ी। (२) तरु-बलकल = पेड़ की छाल का वस्र। (१) सकुल = सकल, सब।

#### दोहा

सत्तसंगति स्वच्छंदता, बिना क्रपनता भच्छ। जान्या नहिं किहि तप किए, इह फज़ होत प्रतच्छ॥ ४८॥

# कुंडलिया

जैसे चंचल चंचला त्योंही चंचल भाग।
तैसेही यह आयु है ज्यो घन-पवन-प्रयोग॥
ज्यो घन-पवन-प्रयोग तरल त्योही जावन-तन।
विनसत लगै न बार गात है जात श्रोस-कन॥
देख्या दुस्सह दु:ख देहघारिन का ऐसै।
साधन संत समाधि ज्याधि सीं छूटत जैसै॥ ४-६॥

# छप्पै

भोजन की कर पत्र दसी दिसि वसन बनाए।

ग्रसन भीख की ग्रत्र पलँग पृथवी पर छाए॥

छाँड़ि सबनकी संग श्रकेले रहत रैन-दिन।

निज ग्रातम सी लीन पीन संतेष छिनहि छिन॥

सन के बिकार इंद्रियन के डारे ते।रि मरोरि तिन।

वे धन्य धन्य संन्यास-धनि किए कर्म निर्मूल जिन॥ ५०॥

#### दोहा

नृप-सेवा मैं तुच्छ फत्त, बुरी फाल की ब्याधि। अपनौ हित चाहत किया, ता तू ता आराधि॥ ५१॥

#### सोरठा

विप्रन के घर जाइ, भीख मौगिवी है भली। वंधुन सी सिर नाइ, भीजन की करिवी बुरा॥ ५२॥

# दोहा

विप्र सूद्र जोगी तपी, सुकि कहत करि टोक। सबकी, बातें सुनत हैं, मोकी हरख न सोक॥ ५३॥ , छपी

प्रगट करत दुख-देष भरे बिष विषय-भोग-सुख।
इनसीं परमुख होत, होत सबही सुख सनमुख।।
ए रे चित्त चलाँक चाल तेरी तू तिज रे।
बैठि ग्यान के गोखर सुमित-पटरानी सिज रे।।
छिनभंगर जगत की ग्रीर तू जिन दिरकाव मीहि ग्रव।
संतोष-सत्य-सद्धा-सहित सम-दम-साधन साधि सब।। ५४॥

#### दोहा

बकल-बसन फल-असन करि, करिहैं। बन-बिस्नाम।
जित अबिबेकी नरिन की, सुनियत नाहीं नाम।। ५५॥
छप्पै

में। ह छाँ डि मन-मीन प्रीति सौं चंद्रचूड़ भिज ।
सुर-सरिता के तीर घीर घरि दृढ़ ग्रासन सिज ।।
सम-दम-जोग-बिराग-त्याग तप को तू ग्रमुसरि ।
बृथा विषे के बाद स्वाद सबही तू परिहरि ॥
थिर निहं तरंग-बुदबुद-तिड़त-ग्रिप्तिसिखा-पन्नग-सरित ।
देथा ही तन जे।बन धन ग्रिथर चलदल-दल के से चरित ॥ ५६॥

<sup>(</sup>१) परमुख होत = मुख फेरते ही। (२) गोख = गौख। व्रज-भाषा में दरवाजे के जपर के कमरे की गौख कहते हैं। (३) छिनभंग = चणभंगुर। (४) सुर-सरिता = गगा। (४) चलदल-दल = पीपल के पत्ते।

छहैं। रागिनी राग गुनी गावत हैं निसि-दिन।
किव जन पढ़त किवत छंद छप्पय छिनहूँ छिन।।
लिए चहूँ घा व चँवर करत बाढ़ी नवनारी।
भनक-मनक धुनि होत लगत कानन की प्यारी।।
जै। मिलै सकल सुख-सौंज यह तै। तू किर संसार-रित।
निह मिलै इती हू तै। इतै साधत क्यी न समाधि-गित।। ५७॥

# सोरठा

तिज तरुनी सौं नेह, बुद्धि-वधू सौं नेह करि। नरक निवारत येह, वहै नरक लै जाति है॥ ५८॥ छुप्पै

तजे प्रान की घात ग्रीर पर-धन निहं राखे।
पर-तिय धिय सम गिने भूठ मुख तें निह भाखे॥
निज स्रद्धा-जुत दान देत तृष्ना को रोकत।
दया सबन पै राखि गुरन के चरनन ढोकत ॥
यह सम्मत है स्रुति-समृति को सबको मुखदायक मुमग।
जे चलत धीर ते धन्य हैं उनहीं सी जगमगत जग॥ ५६॥

#### दोहा

मोकी तिज भिज धीर की, अरे लच्छमी मात। हैं। पलास के पात मैं, माँग्यी सतुवा खात॥ ६०॥ छपी

महल महा-रमनीक कहा बसिवे नहिं लायक। नाहिन सुनिवे जोग कहा जो गावत गायक॥

<sup>(</sup>१) चहुँघा = चारी श्रीर। (२) धिय = धी, कन्या। ( ढोकत = दंडवत् करना।

नव तरुनी के संग कहा सुख उनिह न लागत।
तो काहे का छाँड़ि छाँड़ि ये बन का भागत॥
इन जानि लिया या जगत का दीपक रहत न पवन मैं।
बुिक जात छिनक मैं छिव भर्गी होत ऋँधेरी भवन मैं॥ ६१॥

# दोहा

भयी नाहिं सबही प्रली, कंद-मूल-फल-फूल।
क्यों मद-माते नृपन की, सेवा करत कबूल॥ ६२॥
गंगा-तट गिरवर-गुहा, उहाँ कहाँ नहिं ठार।
क्यों एते अपमान सा, परत पराई पारि ॥ ६३॥
मेरु गिरत स्कतर समद, ३ धरनि प्रली है जात।
चलदल के दल सी चपल, कहा देह की बात॥ ६४॥
एकाकी ३ इच्छारहित, पानिपात्र दिगबस्न।
शिव शिव हीं कब हो हुँगो, कर्म-सत्रु की सस्त्र॥ ६४॥
ईद्र भए धनपति भए, भए सत्रु के साल।
कलप जिए तीं गए, अंत काल के गाल ॥ ६६॥
मन बिरक्त हरि-भक्ति-जुत, संगी बन-चन-डाम।
याहू तै कछ और है, परम अर्थ को लाभ॥ ६७॥
बहा-अर्खंडानंद-पद, सुमिरत क्यों न निसंक।
जाक छिन संसर्ग सी, लगत लोकपित रंक ॥ ६८॥।

# कुंडलिया

फाँची तें आकास की, पैठ्यो तू पाताल। दसीं दिसा मैं तू फिरगी, ऐसी चंचल चाल।।

<sup>(</sup>१) पौर = द्वार, दरवाजा। (२) सूकत = सूख जाता है। (३) समद = समुद्र। (४) एकाकी = श्रकेला। (४) पानिपात्र = हाथ (का चिल्लू) है बरतन जिसका। (६) रंक = मिलारी।

ऐसी चंचल चाल इते कबहूं निह आयो।
बुद्धि-सदन की पाय पाँय छिनहू न छुवायो॥
देख्या निह निज रूप कूप असत की छाँदा।
ए रे मन मित-मूढ़ क्यों न भव-बारिधि फाँद्यो॥ ६-६॥
वे ही निसि वे ही दिवस वे ही तिथि वे बार।
वे ही उद्यम वे क्रिया वे ही बिषय-बिकार॥
वे ही बिषय-बिकार सुनत देखत अरु सूँघत।
वे ही भोजन भोग जागि सोवत अरु ऊँघत॥
महा निलज यह जीव मोह मैं भया बिदेही।
अजहूँ अहुटत नाहिं कहत गुन वे के वे ही॥ ७०॥

# छ्रद्पै

पृथ्वी परम पुनीत पलँग ताकी मन मान्यो।
तिकया अपनी हाथ गगन की तंबू तान्यो।।
सोहत चंद चिराग बीजना करत दसी दिस।
बिनता अपनी बृत्ति संग ही रहित दिवस-निस।।
अनुतित अपार संपति सिहत सीवत है सुख मैं मगन।
सुनिराज महानुपराज ज्यों पै। है हम देखत हगन।। ७१।।

#### सोरठा

कहा निषय को भोग, परम भोग इक ध्रीर है। जाकी होत सँजोग नीरस जागे इंद्र-पद॥ ७२॥ छण्पै

स्रुति श्ररु समृति पुरान पढ़े बिस्तार-सहित जिन। साधे सब सुभ कर्म स्वर्ग की बास लहाँ विन।।

<sup>(</sup>१) अहुटत नाहिं = नहीं इटता। (२) यीजना करत = व्यजन (पंखा) करती हैं।(३) वनिता = स्त्री।

करत तहाँ ऊँ चाल काल की ख्याल भयंकर।

ब्रह्मा श्रीर सुरेस सबन की जनम मरन डर।।

ये बनिक-वृत्ति देखी सकल श्रंत नहीं कछ काम की।
श्रद्धेत ब्रह्म की ग्यान यह एक ठीर श्राराम की ॥

जल की तरल तरंग जाति त्यों जात आयु यह।
जोबनह दिन चारि चटक की चैाप चहाचह।।
ज्यों दामिनी-प्रकास भोग सब जानह तैसे।
वैसे ही इह देह अधिर धिर हैहै जैसे।।
सुनि ए रे मेरे चित्त तू होह ब्रह्म में लीनगति।
संसार-अपार-समुद्र तरि करि नौका निज-ग्यान-रति।। ७४।।

# दोहा

ज्यों सफरी को फिरतलखि, सागर करत न छोभर। ग्रंडा से ब्रहमंड की, त्यों संतन के लोभ।। ७५॥ काम-ग्रंध जब भया तब, तिय देखी सब ठीर। ग्रंब बिबेक-ग्रंजन किया, लख्यो ग्रलख सिरमार।। ७६॥

# छप्पै

चंद-चाँदनी रम्य रम्य बन-भूमि पुहुप-जुत।
त्योंही श्रित रमनीक मित्र की मिलिबी श्रद्भुत।।
बिनता के मृदु बोल महा रमनीक बिराजत।
मानिक मुख रमनीक हगन श्रॅंसुवन-भूर साजत।।
ये कहे परम रमनीक सब ये सबही चित मैं चहत।
इनकी बिनास जब देखिए तब इनमें कछु ना रहत।। ७७॥

<sup>(</sup>१) सफरी = मञ्जली। (२) छोम = चोम।

#### सोरठा

हूँछ बृत्ति भन मानि, समदृष्टी इच्छा-रहित। करत तपस्त्री ध्यान कंथा की श्रासन किए॥ ७८॥

### छप्पै

श्ररे मेदनी मात तात मारुत सुनि ए रे।
सजे सखा जल भात ब्योम बंधू सुनि मेरे॥
तुमकी करत प्रनाम हाथ उन भ्रागे जीरत।
तुमरेई सतसंग सुकृत की सिंधु भकोरत॥
प्रज्ञान-जनित वह मोह हू मिल्या तिहारे संग मीं।
प्रानंद श्रखंडानंद की छाइ रहा रस-रंग सीं॥ ७६॥

जी लीं देह निरेश श्रीर जी लीं न जरा तन।

श्रक जी लीं बलवान श्रायु श्रक इंद्रिन के गन।।

ती लीं निज कल्यान करन की जतन उचारत।

वह पंडित वह धीर बीर जी प्रथम विचारत।।

फिरि होत कहा जर्जर भए जप तप संजम नहिं बनत।

भभकाय उठ्योनिज भवन जबतव क्यों तू कूपहिं खनत। ८०॥

#### दोहा

बिद्या पढ़ी न रिपु दले, रह्यों न नारि-समीप। जोबन यह योंही गयी, ज्यों सूने घर दीप॥ ८१॥

<sup>(</sup>१) हुँ छ वृत्ति = चञ्छवृत्ति । "उञ्छ कण्या श्रादानं कणिशाद्यर्जनं शिलम् ।"—फसल कट चुकने पर खेत मे जो श्रद्ध के दाने बच रहते हैं उन्हें बीनकर, उनसे निर्वाह करने की उञ्छवृत्ति कहते हैं ।

# छप्पै

मन को मन ही माहिं मनोरथ बृद्ध भए सब।

निज अंगन मैं नास भयो वह जोबन हू अब।।

विद्या हुँ गइ बाँक बूक्तत्रारे नहिं दीसत।
दौरगी आवत काल कोप करि दसननु पीसत॥

कबहूँ नहिं पूजे प्रीति सीं चक्रपानि प्रभु के चरन।
अब वंधन काटै कीन सब अजहूँ गहि रे हरि-सरन॥ ८२॥

प्यास लगे जब, पान करत सीतल सु-मिष्ट जल।
भूख लगे तब खात भात, घृत, दूध ग्रीर फल।।
बढ़त काम की ग्राग तबहिं नव बधू संग रित।
ऐसी करत बिलास होत बिपरीति दैवगित।।
तब जीव जगत के दिन भरत खात पियत भोगह करत।
ये महारोग तीनों प्रबल बिना मिटाए नहिं सरत। ⊏३॥

#### दोहा

नर-सेवा तिज ब्रह्म भिज, गुरु-चरनन चित लाय। कब गंगा-तट ध्यान धरि, पूजेंगो शिव पाय॥ ८४॥ पंक्रज-नयनी सिस-मुखी, सब किब कहत पुकारि। जाकी हम ऐसे कहत, हाड़-माँस-मय नारि॥ ८५॥

# छप्वै

ग्ररे काम बेकाम धनुष टंकारत तर्जत।
तक कोकिला ब्यर्थ बोल काहे की गर्जत।।
जैसे ही तू नारि ख्रथा ये करत कटाछैं।
मोहि न उपजत मोह छोह सब रहिगो पाछैं।।
वित चंद्रचूड़ के चरन की ध्यान ग्रमृत बरसत इते।
भानंद ग्रखंडानंद की ताहि जगत सुख की हिते॥ दं॥

कंशा अह कीपीन महा जर्जर है जिनकी।
बैरी मित्र समान संकहू नाहीं तिनकी।।
बन-मसान में बास भीख ल्यावें अह खावें।
सदा ब्रह्म में लीन पीन संतेषिह पावें।।
इहि भौति रहत धुनि ध्यान में ज्ञान-भान जिनकी उदित।
नित रहत अकेले एकरस वे जोगी जग में सुदित ।। ८०॥

श्रित चंचल ये भाग जगत हू चंचल तैसी।
तू क्यों भटकत मूढ़ जीव संसारी जैसी॥
श्रासा-फाँसी काटि चित्त तू निर्मल है रे।
साधन साधि समाधि परम-निजपद की हु रे॥
कारे रे प्रीती मेरे बचन धरि रे तू इहि चेार की।।
जिन यहै यहै दिनहू मली जिन राखे कछ भार की।। ८८॥

जोगी जग विसराय जाय गिरि-गुहा वसत हैं।

करत जोग की ध्यान प्रेम आँसू वरसत हैं।।

खग-कुल बैठत छंक पियत निस्संक नयन-जल।
धनि धनि हैं वे वीर धरगै जिन यह समाधि-बल।।
हम सेवत विश्व बारी वाग सर सरिता वागी कूपतट।
खोवत हैं थैं। ही आयु की भए निपट ही निघरघट । ८८॥

यस्यौ जनम कै। मृत्यु जरा जोबन की यास्यौ। यसिबे की सतीष लोभ इहिं प्रगट प्रकास्यौ॥

<sup>(</sup>१) कंघा = चीथड़ेंं का वस्त्र-विशेष, कथरी। (२) कैं। पीन = ळॅंगोटी। (३) पीन = कठिन, मजबूत, पूर्ण। (४) मान = भानु, सूर्य। (४) मुदित = प्रसन्न। (६) सेवत = व्यवहार में लाना, भोगना, बिलसना। (७) मारी = खेती-बारी, क्यारी। (६) निघरघट = बेंडर, निडर।

# व्रजनिधि-प्रंथावली

तैसे ही सम दृष्टि प्रसत बिनता-वितास बर।
मत्सर गुन प्रसि लेत प्रसत मन की भुजंग-स्मर।।
नृप प्रसित किया इन दुर्जनिन किया चपत्तता घन प्रसित।
किन्नुहुन दिख्यो बिन प्रसित जग याही तैं चित ग्रति त्रसित।।६०॥

# दोहा

रेग बियोग विपत्ति बहु, देह आयु-श्राधीन। निडर बिधाता जग रच्यौ, महा अधिरता-जीन॥ ६१॥ सह्यौ गरभ-दुख जनम-दुख, जेबन-तिया-बियोग। बृद्ध भए सबहुन तज्यौ, जगत किधौं इह रोग॥ ६२॥

# छप्पै

सी बरसनु की आयु राति में बीतत आधे।
ताके आधे-आध वृद्ध बालकपन साधे॥
रहे यहै दिन आधि-ब्याधि-गृह-काज-समोए।
नाना बिधि बकबाद करत सब हित की खोए॥
जल की तरंग बुदबुद सहस देह खेह है जात है।
सुख कही कहा इन नरन की जासी फूलत गात है॥ ६३॥

### दोहा

बड़े बिबेकी तजत हैं, संपित-सुत-पित-मात। कंथा श्रह कीपीनहू, हमसीं तज़ी न जात। स्४॥ कुपित सिंहनी ज्यों जरा, कुपित सन्नु ज्यों राग। पूटे घट जल ज्यों जगत, तऊ ग्रहित जुत लोग॥ स्४॥

#### सोरठा

देत श्रीर की ज्ञान, तज धन जोबन अधिर किहा। निज मन धरत न ध्यान, जगत रिभावत फिरत हम।। -६६॥

<sup>(</sup>१) खेह=धूळ, राख।

#### दोहा

पढ़ि बिद्या • दढ़ होत जब, सबही भौति सुछंद। तबही नर की तन हरत, बड़ी बिधाता मंद॥ ६७॥ छण्पै

है वह कच्छप धन्य धरी जिहिं धरिन पीठि पर।
दूजी ध्रुव हू धन्य सूर-सिस राखत परिकर।।
बृथा जगत मैं जनम जीव निज स्वारथ सींचे।
परमारथ के काज नाहि ऊँचे अरु नीचे॥
वे जानत नाहीं हित-अहित करि प्रपंच पेटहि भरत।
गूलर-फल-ब्रह्मांड मैं मच्छर से उपजत मरत॥ स्वा

छिन मैं बालक होत होत छिन ही मैं जोबन।
छिन ही मैं धन होत होत छिन ही मैं निरधन ॥
होत छिनक मैं बृद्ध देह जर्जरता पावत।
नट ज्याँ पलटत ग्रंग स्वाँग नित नया दिखावत॥
यह जीव नाच नाना रचत निचली रहत न एकदम।
करिके कनात संसार की, कालुक निरखत रहत जम॥ ६६॥

बहुत भोग की संग तहाँ इन रेगन की डर।
धन हू की डर भूप ग्राग्न ग्रक त्यों ही तस्कर।।
सेवा में भय स्वामि, समर में सत्रुन की भय।
कुल हू में भय नारि, देह की काल करत छय।।
ग्राम्भान डरत ग्रापमान सीं, गुन डरपत सुनि खल-सबद।
सब गिरत परत भय सीं भरे ग्राभय एक वैराग्य पद।।१००॥

<sup>(</sup>१) निचला = निश्चल, स्थिर। (२) कनात ≈ परदा, यवनिका।

### दोहा

करी भरथरी-सतक पर, भाषा भली प्रताप।
नीति-महल रस-गोख मैं, बीतराग प्रभु श्राप॥१०१॥
श्री राधा गोबिद के, चरन सरन बिस्नाम।
चंद्रमहल चित चुहल मैं, जयपुर नगर मुकाम॥१०२॥
संबत ग्रष्टादस सतक, बावत्रा सुभ वर्ष।
भादों छुष्ना पंचमी, रच्यो ग्रंथ करि हर्ष॥१०३॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं वैराग्य-मंजरी संपूर्णम् शुभम्

# (१५) प्रीति-पचीसी

#### कवित्त

भोग में न जोग में न कहूँ भोग जोग सुन्यो,
भोग जोग दोऊ क्यों न लेत मन मानी कै।

ग्रासन मिल्यो है पाकसासन को सेय तिन्हें,
जिनकी कृपा तें बोल कहें बाकबानी कै॥

सिव-सनकादि परासर सुकदेव ग्रादि,
धिर धिर धारना रहत सुख सानी कै।

भुगति सुकति दोऊ जुगति वहै ते। ऊधी,
सेड ले चरन ज्ञानिध ज्ञारानी कै॥ १॥

#### दोहा

मथुरा तें गोकुल गए, जोग दैन व्रज-बाल। चढ्रव गोपी-बचन सुनि, ग्राप भए बेहाल॥ २ ॥

#### कवित्त

जधो तुम ल्याए जोग बूड़्गी है सँजोग सब, कान दैकै सुनि लेत कान्ह प्रेम-गाथ ही। संग हम नाचे राचे अधर-सुधा सीं सींचे, ताही को बिगोवै भूढ़ पकरिके हाथ ही।।

<sup>(</sup>१) पाकसासन = इद्र। (२) वाकवानी = सरस्वती। (३) गाथ = कथा, कहानी। (४) विगोवै = विगोना, निंदा करना।

कौन को करेंगे गुर, गुर है हमारा वह, त्रजनिधि प्यारो जाहि लिया भिर वायही। प्रानायाम साधें सुद्ध प्रान हायें ताके अरे,

बावरे गए रे प्रान प्राननाथ साथ ही ॥ ३॥ दैन लग्यो जोग-छटा कही सिर बाँधी जटा,

ऐसे बोल बोले मित पाछै पछितायगा। दासी हैं विहारी जूकी खास हो खवासी हुतीं,

पूँछि लीज्या उनहीं की साँच जब पायगा।। ब्रजनिधि बिरह ये बैरी सिर पॉव तक,

जापे यह करि जरे लीन सीं लगायगा। फछु नहीं कही जात प्रानन की घात हमें,

जधो करे खोटी बात मुँह जरि जायगे।॥ ४ ॥ जोग न हमें है हम नाहिं जोग लायक हैं,

मोहन सँजे।गी करि जस कब लैंगा रे। तेरी कहा गार्वे बात, बात तू हमारी सुनि,

सीस की धुनैगो जव हाय हाय कैगो रे<sup>1</sup> ॥ श्रीरापान नाहीं हमें ध्यान त्रजनिधि जू की,

बानौ ताय ताए त्यों ही तृहू ताप तैगो रे। अपनवक रही जक नैक ना हिये में सक्

होत प्रान हक हमें कहा जाग देगा रे॥ ५॥ सुधि भ्रावै प्रीतम की होत हैं विसुधि अरे,

राखे प्रान पेख दै दे गुन सब गाय गाय। ल्याया है सँदेसा अब जाग दैन हमही की, चाहत संजाग जाय दिया हिया दाय दाय॥

<sup>(1)</sup> केंगा रे=(कहेंगा रे) कहेगा।

स्याम रंग रॅंगी गई व्रजनिधि संग भई,

ताकी फल भयौ यहै लगी मैं न ल्याय ल्याय। दसा तुम देखी भ्राय सोचन ही प्रान जाय,

ता पर न पीरे ऊधी दया नहीं हाय हाय ॥ ६ ॥ हमें नहीं जीग भावे करि दे सँजीग श्ररे,

मानिहें सुजस तेरी ल्यावे हरिवर की। यहै नहिं होय ते। तू एक बात करि ले रे,

सिर काटि लैंके चिल नाखि जाहु धर की।। जीबी दु:ख लागै महा मरिबोई मान्यी सुख,

त्रजनिधि संग छोड़ियों लोक-लाज डर की। चुप रही कथी सिर काहे लेत तूदी अरे,

हीयो दूख रूधो सूधे। बूधो तेरे घर कै।। • ॥ हम तै। कियो हो गुन ध्रीगुन कियो हो नाहिं.

चेली सब कहें याहि तापर मरत हैं। प्रीति ही करी ही परतीति दैंके प्रानन की.

रीति मैं अनीति भई जिय सौं तरत हैं।। प्यारी वे कहत हमें हुंकरत प्यारा व्रज,

व्रजनिधि भूलि सबै प्रव क्यों टरत हैं।

भयी नेवफा रे ऊघो दिल की करत कफा,

नैक न नका रे जान सका क्यों करत हैं।। पा जे वे रंगमहल में रस की चुहल करी,

तिनहीं को बन माँक कोरत हैं ताव रे। जे वे चेवा चंदन थ्री अतर लगात थ्रंग,

तिनको तू ल्याया भव भसमी की भाव रे॥ जिन गान-नृत्य सबै कीना ब्रजनिधि संग, तिहूँ तु कहत सीखी प्रानायाम दाव रे। अधो चुप रही अब ऐसी बात कैसे कही,

नैक जीय लाज गहै। ए रे मित-बावरे।। ६।। स्रायी हो स्रकूर सो तै। महा मित-कूर हुता,

आंखिन में धूरि दैने कर दीवी परदै। अब तुम आए ऊधो जोग-सोग-रोग लाए,

लागत अभाए अब काहि कौ जु डर दै।। ब्रजनिधि कही सो तै। सब बात सुनी हैं।

कहें हम सो भी तू धरम-काज कर दै। पंचागनि कहा साधें पंचीबान हमें दाधैर.

हृदै बेदरद होय भ्राप्ति माँभ धर दै॥ १०॥ दैन लाग्यो जोग सो ती हमसीं कहैं न होत,

भाग कुविजा सीं सुनै याही दुख मरियै। हमको वैराग बगसीस होत भाँति भाँति,

दासी करी दुलहिन रीिक देखि जरिये। कहा अब करिये क्यों तरे नाव पाहन की,

ब्रजनिधि ऐसी करी की लीं दिन भरिये।। ११॥ अबला हैं हम सब नाहिं चलें बल अब,

कहें हैं सपथ खाय साँच यह जानो रे। चाह जीये मिलन की सो ती कहा जात रही,

ग्यान ही इठावत है लाया तू धिगानी रे।।

अकरों न आनी हो रे अजनिधि ल्यानी हो रे,

करनों हो। काज यहै, तू ते। है दिवानों रे। ऊधो जाग नाहिं मानी, कृष्न सिर हमें वांनी,

नैक होह स्थानी मन काहे देत तानी रे॥ १२॥

<sup>(</sup>१) पंचावान = पंचवाण, कामदेव। (२) दाधै = दागे, जलावे। ३) रीक्ति = समक्त। (४) पाहन = पत्थर।

श्राए हे जमामरद<sup>9</sup> ग्यान कर करद लै, दरद न जान्यो अव जिन दिन पार रे। कहा कहें मूढ़ ताय हिया जाग इक करे, देाख प्रीति आगै जीति नाहिं तेरी हार रे॥ ग्रागही ते। मारि राखी व्रजनिधि ने ही अरे. तापै सक्जोर हू के करत है वार रे। रहे हिये हार अब काहे काहे बेल सार. लगत दुसार तन मरे की न मार रे॥ १३। स्राया मधुबन तें तू बात कहि भेज्या माधा, साधौ जाग-पंथा का जु कैसी लायौ भटपट। अदक हमारी लगी वाही मनमोहन सौं, पटकत सीस की मिलन मन हटपट।। जानै नाहिं कपटी हैं ज्ञजनिधि प्रानप्यारे, न्यारे हैं करत सुख फिरैं हम सटपट। लटपटी डरी रहें चटपटो लगी हिये, बात ग्रटपटी अधै। काहे करै खटपट।। १४॥-

सवैया

रंवक हू सुधि नाहिं हमें, जिनको पढ़ि जोग की देत कहा सिख़। जैसेइ वे तुम तैसेइ है। अजु जानि परे सु दिखाने कहा लिख।। दासी पियारी करी ब्रज की निधि, ए सुनि बात उठै हिय मैं धख। सौंवरे सौंप डसी हैं सबै, तिन्हें ग्यान सो मूढ़ उतारे कहा विख।।१५॥

कवित्त

कहा कहें तेवि सुनि यहै बात नाहिं होय, जोग ग्यान बातें घेटि यामें ना रहत क्यों।

<sup>(</sup>१) जमामरद = जर्वांमर्द, वहादुर।

कौन मित तेरी सब कहा लागि रहीं हिठ, रसना रटत नाम प्यारे। देखियत क्यों।। मिले जानि ब्रजनिधि हमकी करेंगे सिद्धि, होय है प्रसिद्ध तापै तन यों हतत क्यों। वाकी सुधि आप अदा जिय में जरत सदा, प्रान फिदा किए सदा तापै विदरत क्यों।। १६॥

# सवैया

प्रीति करी परतीति ले प्रेम की, कीन्हीं अनीति पे आई है लाज न। नाचते गावते हे हम संग ही, रंग ही सी करि वंसी अवाजन॥ वे ब्रज की निधि हूँ करि भावनि, राधिका की कहते सिरताजन। आहि रे आहि कल्लू न बसाय रे, मारिगयी वह साँवरा साजन॥१७॥

# कवित्त

माचे ज्येही नाचीं हम गाए त्येहीं गाई सब,

स्मब यह ग्यान की न हमकी सुहावे पैन।

स्मधर-सुधा की पान करती हमने निदान,

तिनकी तू प्रानायाम सिखवत नाहि हीन॥

व्रजनिधि भेजे तुम जाने सुख दैन आए,

जाके पर करी यह लागे सब बज पैन।

उधो अरे रहि मै।न बीती है सु जाने कौन,

प्रीति मध्य जोग देत खीर माहि डारै लीन॥ १८॥

श्रायो तू कहाँ से इहाँ कौन सी ह काज तेरी,

जिय धरि लाज मुँह ऐसी जिन कहै बात।

काहे सिर बाँधे।पाप जार कर देत ज्ञान,

मरेंगी न लेंगी जाग तेरे कहा आवे हात॥

तजी क्याँ रे ब्रजनिधि छोड़ि गए ब्रज मिंध,

वनहीं के लीये हम छाँड़े सब मात-तात।

पीर तै' पिरात बिललात इहरात प्रान,

तापर तू अनाघात जोग सीं जरावे गात ॥ १८॥ कहाँ यह जोग कहाँ सरस संजोग भोग,

कहाँ गान-तान कहाँ प्रानायाम प्रान कौ। कहाँ वह कुंज मंजु कहाँ गिरि-कंदरा हैं,

ग्रंबर ग्रतर कहाँ भसमी निदान कौ।। कहाँ वह ज्ञजनिधि निरगुन बद्ध कहाँ,

कीन भाँति मानीं मन तेरी गुन ग्यान की। ऊघो यह तेरी बात डावॉडोल सी दिखात,

बघुरे की पात ज्यों जमीन आसमान की ॥ २०॥ जानी हुती कबहूँ तौ लैहिंगे हमारी सुधि,

जापै करी विना सुधि बेनिसाफ<sup>9</sup> लेखें। रे।

× × × × × × × ×

कौन को पुकारें अरे प्रानन इमारे हरे,

ढरे कुविजा की श्रीर श्रवरज देखी रे।। ब्रजनिधि हेत कियी भौति भौति सुख दियी,

जानी बात ऐसै किया प्रेम की अलेखा है। २१॥ जाग की जुगति साँगी भसम अधारी मुद्रा,

ग्यान उपदेस सुनि सुनि मन मैं डरैं। इहाँ हम सब ही सवादी रास-रंगन की,

स्याम-श्रंग-संगन की पागी पन क्यों टर्रे॥ दुम ती हो नेभी हम प्रेमी ब्रजनिधि के हैं,

कागद समेट लेहु देखि भ्रॅंखियाँ जरें। 🖊 ें भागिहु तताती अती छाती इहराती यह,

प्रानघाती काती असी पाती लै कहा करें।। २२॥

<sup>(</sup>१) बेनिसाफ = बेइंसाफ।

वाँसुरी बजा बुलाई सैनन चला मिलाई, नृत्य करि तान गाई वेा छवि हियै भरी। ग्राधर-सुधा को पाइ प्रीति-रीति सरसाई,

चित्त-सुखदायी हुते सु तो चित्त ना धरी।। मिली बजनिधि जू सैं। तापे इह फैज करी,

हमकौ ते। जेग ऊधो दासी विन में अरी। बात कहा निरधारी तातें सब राखी न्यारी,

बिना अपराध मारी बिहारी भली करी।। २३।। करती बिहार संग प्रीति हुती एक रंग,

भारे मुख स्थाम ग्रंग जिन्हें देत जाेग तम। उनहीं के ध्यान रहें रसना सीं कृष्न कहें,

नित ही मिलन चहैं रह्यों तन वो ही रम।। जनिधि मिलें नहीं भेजी बात यह कही,

सुनत ही ऐसी लागे मानी तुम आए जम। अधी अब बोलि कम, नाहीं हम माँभ दम,

सुख दुरु भयौ सम तै। हू नाहीं खात गम।। २४॥

| _ |     |     |   |        |
|---|-----|-----|---|--------|
| × | ×   | ×   | × |        |
| × | ` × | ×   | × |        |
| × | ×   | = X | × |        |
| × | ×   | ×   | × |        |
| × | X   | ×   | × |        |
| × | ' × | ×   | × |        |
| × | ×   | ×   | × |        |
| × | ×   | ×   | × | ॥ २५ ॥ |

<sup>(</sup>१) दासी = सेविका, नैाकरनी। यहाँ कंस की दासी 'कुटना'' से

कथा जू तिहारे संगी नवल त्रिभंगी जू की, कहिये कहा ली कथा विथा मन मोयगा। रास-रस-रंगी करी ताहू मैं कुढंगी करी,

ढंगी करी मीर तें पठंगी हैं के सीयगी।। भाव यह जीग तूट्यों चेरी करि दियों भूठीं,

व्रजनिधि ऐंठि बैठ्यो बिछुरि विगायगा। प्रान चीर चोरै ग्ररु कोरी छिटकाई सब,

मैया कै। न बाप कै। हमारो कब होयगे। ।। २६ ॥ ग्यान सीं रतन लैके ऊधा तुम दैन आए,

नगर मैं काहू निधिवान को दिखाइया। हम हैं गैंवेलि ग्वालि गोपन की बेटी तिन्हें,

दोबे की सँकोच अति स्थाम पासि स्थाइया ॥ दासी वह कंसजू की कुबजा चतुरता की,

नीको नेम-प्रेम व्रजनिधि मन भाइयो।

मुक्त-माल जोग ही जवाहर जलूस जेब,

नई करी प्यारी ताहि जाय पहराइयो॥ २७॥

# सवैया

प्रीति मैं घातकी बात ही मैं सु दगा कै। कियो रे कियो रे कियो। कूबरी पायके धे लपटाय के, यो रे जियो रे जियो रे जियो। जोग को रोग ले आय ऊधो आबे, हैं रे दियो रे दियो रे दियो। पीडने सॉप ली प्रानें ब्रजैनिधि, चाहैं पियो रे पियो रे पियो।।२८॥

#### कवित्त

संबत भ्रठारह इक्यावन बरख मास, कातिग<sup>9</sup> डॅन्यारी<sup>२</sup> तिथि पंचमी सुहाई है।

<sup>(</sup>१) कातिग = कार्तिक। (२) उँन्यारी = उजेली, शुक्ला।

ताही समें श्रीगुबिंदचंद के चरन बंदि,

मेरी मित मंद छिन-छंद सीं छकाई है।।

ऊधी प्रति पूरव प्रसंग रस रंग भरगी,

गोपिन प्रगट करगी कथा वह गाई है।

वजनिधि-दास पता निहारगी है नेह-लता,

बिरह-मता लै प्रीति-पचीसी बनाई है।। २६॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिहदेव-विरचितं प्रीति-

पचीसी संपूर्णम् शुभम्

# ं(१६) प्रेम-पंथ

### दोहा

गनपति सारद सुमिरि कै, यह बर माँगीं देह। राधे-कृष्न-उपास मैं, प्रेम बढ़ै जु अछेह ॥ १ ॥ सोरठा प्रेम-पंथ को तंत, संत सबै यह मानिया। श्री राधे की कंत, सुख सरसंतिह जानिया।। २॥ प्रेम न कीजे दै।रि, ग्रंग ग्रगनि मैं जारिये। कहत सबन सौं तेारि, प्रानन पूँजी हारियै॥ ३॥ जो कहुँ कीजे प्रेम, यहै नेम-व्रत धारिकै। पाया दंपति हेम, ता जग दीजी वारिकी॥ ४॥ प्रेम प्रान के साथ, प्रेम विना ये प्रान नहि। प्रेमहि की जै हाथ, प्रानपती रह हाथ महि॥ ५॥ प्रेम 'पयोधर माहि, दामिनि है दमक्यौ नहीं। गुन लै गरज्या नाहि, बृथा जन्म पाया युहीं ॥ ६ ॥ नैनन प्रेमिद्द धार, तरल सरल है निह चली। हारतु जन्मदि सार, भूनी भौगहु नहिं फलै।। ७।। प्रेम-समुद के बीच, एकहु गोता ना लिया। जगत कीच मैं नीच, नालायक लाया हिया। 🗆 ।। श्रजहूँ चेत अचेत, भूल्यी क्यों भटक्यी फिरै।

दोहा

प्रेम सर्तेसा बैठिकै, रूप-सिधु लखि होरे । जुगल माधुरी लहरि कौ, पावैगो नहिं फोरे ॥ १०

कर दंपति सौं हत, ता तू भवसागर तिरै॥ सा

#### सोरठा

नीठि मिली नर-देह, देह-गेह सौं प्रीति तिज । हिय धरि जुगल-सनेह, रसिकन की रस-रीति भजि॥ ११॥ जुगल-रूप सौं नेह, पारस की सौं परसिबी। तन कंचन कर लेहु, बृथा विखे-रस बरसिबी।। १२॥ गीर-स्याम की ग्रीर, देखि देखि छवि छिक रहीं। जैसे चंद चकार, तैसे इकटक तिक रहीं।। १३।। या जग के ज्यौहार, चपला की सीं चमिकवी। यह अखंड त्योहार, गार-स्याम-सँग रमिकबी।। १४॥ जल तरंग ज्यों एक, त्यों हरि-राधे एकतन। लीला करत अनेक, एक-बरन-बय एक-मन ॥ १५॥ त्रज की नवल निकुंज, गुंज करत भ्रमरी जहाँ। प्रगट प्रेम के पुंज, मंजुलता उलहत तहाँ।। १६॥ सदा अखंड विलास, विलसत हुलसत हित टरे। ष्ठमगत ग्रंग सुवास, दंपति सुख संपति भरे।। १७॥ यह सुमरन यह ध्यान, यहै प्रेम अरु नेम यह । राखहु रसिक सुजान, यह रौताई खेम यह ॥ १८॥

# दोहा

मंथन करि चाले नहीं, पढ़ि पढ़ि राले श्रंथ। थंथ<sup>२</sup> करत पग परत नहिं, कठिन प्रेम की पंथ॥ १ ॥ १ ॥

# सोरठा

निपट अटपटी राह, मनमोहन के मोह की। वे तो बेपरवाह, सीखे बानि बिछोह की॥ २०॥

<sup>(</sup>१) नीठि = कठिनता।

<sup>(</sup>२) थंथ = नृत्य (ता ता थेई इत्यादि)।

अपनी सर्वस खोय, प्रीत्म कूँ अपनाय लै।
जी वह रुखा लेय, ती तू चित चिकनाय लै।। २१।।
एक श्रीर की प्रेम, जोर करत बरजोरिए।
ज्यों टंकन तें हेम, पिघरत प्रान अकोरिए।। २२।।
प्रीतम की रुख राखि, ज्यों राखे त्यों ही रही।।
अपनी अरज न भाखि, भली बुरी सब ही सही।। २३।।
अगठ पहर इकसार, धूनी धधका ध्यान की।
जुप है करी पुकार, दरसन के धन-दान की।। २४।।
प्रेम पदारथ पाय, नेम निगोड़ो गरि गया।
श्रांसुन को भर लाय, हीय-सरोवर भरि गया। २५।।
स्रव कछ रही न प्यास, आस सबै पूरन भई।
कीन्ही बजनिधि दास, ड्योढ़ो की सेवा दई।। २६॥
देाहा

अपत<sup>9</sup> कहा पहिचानिहैं, पता<sup>२</sup> पते<sup>३</sup> की बात। जानैंगे जिनके हिये, प्रेम भक्ति दरसात॥ २७॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिहदेव-विरचितं प्रेम-पंथ संपूर्णम् शुभम्

<sup>(</sup>१) श्रपत = बिना पत (प्रतिष्ठा) वाले श्रथवा विना पता के श्रर्थात् छापता। (२) पता = ठिकाना, मतलव। (३) पते = प्रतापसिंह।

# (१७) ब्रज-श्रुंगार

# दोहा

श्री व्रजनिधि वृषभानुजा, व्रजबासी व्रजनारि।
पते। दास बरनन करे, बास ग्रास पन पारि॥ १॥
देाहा

बहु बाहन हैंगे सबै, हय<sup>1</sup> गय रथ सुखपाल<sup>२</sup>। इहाँ त्यजेई फिरत हैं, ब्रज मैं रसिक गुपाल॥ २॥

#### कवित्त

गरुड़-विमान त्यागे हय-गय-रथ त्यागे,
सुखपाल त्यागि सुखमानन अतोलते।
त्रिभुवननाथ-पनी छोड़िके गुवाल भए,
गोपन की भैया भैया किह सुख बोलते।।
प्रीतिपन पारिबे की ब्रजनिधि जन्म लियी,
बाबा किह नंदजू की दिध-माठ खालते।
छाँड़ियो बयकुंठ-धाम कियो ब्रज विसराम,
निसि-दिन आठी जाम कुंजन मैं डोलते।। ३।।

#### दोहा

तीर्थ सबै देखे सुने, कोऊ नहिं या तूल<sup>३</sup>।

ज्ञज-ग्रवनी रगमिग रही, कुब्न-चरन-ग्रनुकूल। ४॥

कवित्त

ठंढिह परत भ्रति बरसै बरफ नित, सो तै। एक धाम बद्रीनाथ हू कहत हैं।

<sup>(</sup>१) हय = घोड़ा। (२) सुखपाल = पालकी। (३) तूल = तुल्य, समान ।

जगन्नाथ राय जहाँ एकमेक खात दूजी,

तीजी धाम रामनाथ द्वारका दिपत हैं।।

यहै न्रजभूमि जहाँ जमुना सुभग बहै,

न्रजनिधि-रास-हास मन की हरत हैं।

न्रह्मादिक इंद्रादिक बदना करत तिन,

चरन की छाया नज छायों ही रहत हैं।। ५।।

# दोहा

सुर-नर-किन्नर-डरग हू, कहत रहें यह बैन । धन्य हमारी भाग जें।, कहुँ पार्वे ब्रज-रैन<sup>२</sup> ॥ ६ ॥

#### कवित्त

ब्रह्मा इंद्र कहें हम चाहें नाहि पदवी की,
ब्रज के न बृच्छ भए बैठे इहाँ हारिकै।
वर्नत हैं गोपी हम हारी नाहि लाल संग,
मान दिय हारि रहे वारि मन मारिकै॥
कहत कुबेर होते ब्रज के बटेर तौ तो,
बेर बेर व्रजनिधि रहत निहारिकै।
ब्रज-रज मैं लोटत गुपाल हैं करत ख्याल,
यहै देखि हाल डारों तीथे सबै वारिके॥ ७॥
दोहा

सबतें नीकी अति लगे, ब्रज की धरा सुहात। बाल-बिनोदिह मोद सीं, लाल मृत्तिका खात॥ ८॥

<sup>(</sup>१) छाय = छाया या छार, रज। (२) रैन = रेख, धृति । (२) ख्याल ≈ खेल। (४) हाल = तुरंत।

# त्रजनिधि-ग्रंथावली

#### कवित्त

कौन अहै तीरथ श्री कौन सी जमीं है ऐसी,

याके नाहि लवे लागे कौन कहैं भूठी बात।
ऐसी तै। यही है श्री पुरानिन कही है सो तो,
सत्य ही सही है श्रीर मन माहि नाहीं आत।

अज है अटल श्राम अजिनिध को बिसराम,
सुखलीला करें लाल लली लिए दिन-रात।
अजिनिध भाई रुचि मृत्तिका गुपाल खाई,
प्रभुताई याकी कही कैसे अब कही जात। ह।

# दोहा

कही जात निहं एक मुख, कैसै करों बखान। जड़-जंगम व्रज-अविन के, मोहन-मई प्रमान॥१०॥

#### कवित्त

मोहन हैं ब्रज-कुंज जमुना हू मोहन है,
सब ही को मोहन-सरूप मन जानिए।
मोहन हैं बेली बृच्छ घाट बाट मोहन हैं,
गोइन गुवाल मनमोहन ही मानिए॥
मोहन मराल मोर कोकिला कपोत कीर,
गाय श्रुष्ठ बच्छी मनमोहन पिछानिए।
मोहन हैं नारी मोहें ब्रजनिधि सारी श्रीर,
गोबरधन वंसीबट मोहन बखानिए॥ ११॥

#### दोहा

त्रज की अस्तुति कह करीं, जी त्रज गोपन प्रेम। नेह-रीति इहँ अटपटी, नहीं बेद नहिं नेम॥ १२॥

#### कवित्त

संकर-सुरेस हू के ध्यान में न आवें तिन्हें, बज के गुवाल-बाल ख्याल भें हरावें हैं। जोग-जग्य कीने हू प्रतच्छ नाहि होत सोई,

नंदरायजू के घर माखन चुरावैं हैं॥ ब्रजनिधि नेति नेति गावत हैं बेद जाकी,

जसुमति रानी ताहि बाँधि डरपावै' हैं। नाचहू नचावै' मनमाने ही गवावै' देखें।, व्रज की प्रहींरी प्रोति बाँधि खखचावै' हैं।। १३॥

#### दोहा

स्वाति बूँद श्रीकृष्न हैं, चातक सम व्रज-लोग। कृष्न प्रपीद्दा स्वाति व्रज, नित अति सरस सँजोग॥ १४॥

#### कवित्त

स्रावत बुलाये चिल जात हैं पठाये नित, हैंसत हैंसाये हित चित स्रमिलाख्या है। सोवत सुवाये सदा जागत जगाये गुन, गावत गवाये उन कहां। सोई भाख्या है॥

व्रजनिधि रिभायै तें जु रीभत हैं भीजत हैं, चरित करत अति चौंप-रस चाख्या है। करि करि मंद हास डारि गर प्रेम-फाँस, कसि रस भौंहन सीं बस करि राख्या है।। १५॥

#### दोहा

राधे राधे कहत मुख, साधे श्री व्रजराज। काम-केलि-क्रीड़ा करें, यहै मनोरथ काज॥१६॥

<sup>(</sup>१) स्याल = खेल।

#### कवित्र

इंद्र भ्रीर ब्रह्मा सिव नित प्रति घ्यान घरें, ्करें हैं उपाव तंज मन मैं न भ्रावें बिन। धमर श्री श्रमुर हू करें बड़ी प्रभुताई, महिमान पार्वे फत्त एक छठकी भी गनि॥ कमला चरन चार्वे ब्रजनिधिज् के सेदा, सोई स्याम कहें यह भान-लुनी फोर धनि। बंसीबट-धाम जपें कुष्न ग्राठों जाम नाम, श्रीर नाहि काम कहैं राधिका मुकटमनि ॥१७॥

# दोहा

सुर-नर-कित्रर-उरग हू, चाहत कुन्न सुइष्ट। वही ऋष्न राखत हिये, श्रीराघा दी दृष्ट ।। १८॥

# कवित्त

ं बेत जाकी सुनिबे की देव श्री अदेव चहें, स्रवनन मैं आय परे भागन सी यहै सुख। सबही के चाहना है मे।हन-दरस पावैं, मोहन के चाहना है राधा की छुपा-रुख।। श्रीरन के दुख की मिटेया हैं कन्हेया से ई, व्रजनिधि चाहैं राधे मेटिईं मदन-दुख। राधा नाम मुख कईं सोइ ध्यान हिय रहै, घाम सीत सिर सहैं कारन दरस मुख।। १६॥

क्सटक चितर्वर्र द्वार की, बीरे द्वे वेहां । भान-कुँवरि के दरस की, ठाढ़े रहत गुपाल ॥ २०॥

#### कवित्त

भार ही तै' नंद को किसोर मेर-पच्छ घरै,
पीरि वृषभानजू की छोर हम दे रहा।
बार बार चौकत सो चक्रत सो चाहि चाहि,
डम्मिक उम्मिक देखवे की तन ते रहा।।
बड़ी बेर पाछे क्यों हू निकसी अचानक ही,
देखत निहाल हैके दरपन ले रहा।।
सुकट की छाहाँगीर किये ब्रजनिध ठाढ़ो,
मुख की छटा की छिब छाकनि छक्ने रहा।। २१॥

# दोहा

लोक चतुर्दस ही सदा, हरि-चरनन नित ध्यान । वहै कृष्न राधे-चरन, ग्रलता देत सु ग्रान ॥ २२ ॥

#### कवित्त

काली कहें में। मैं है रु सिव कहें में। मैं है रु,

ब्रह्मा कहें में। मैं जाके। याह ना परत है।

ईद्ध कहें में। मैं है वरुन कहें में। मैं है रु,

कहत कुचेर नित ध्यान कै। धरत है।।

जम कहें में। मैं है रु सेस कहें में। मैं है रु,

ब्रजनिधि सबहू कुपालना करत है।

वीन लोक के। ही नाथ ताके सब विस्व हाथ,

से। ती ब्रजरानी पग जावकर भरत है।। २३॥

१) थलता = महावर । (२) जावक = महावर ।

# ब्रजनिधि-यंथावलो

# दोहा

प्रिया-चरन को लखत ही, रहे कुष्न ललचाय। कर लै मोहे देत रँग, दिया जाय नहिं पाय॥ २४॥

#### कवित्त

धायक गुलाब-जल तन मुख सीचि पीछि,
रचना चरचिवे की वे ती हैं सुघर राय।
नीनन सी नीनन ही दोडन के मिले जात,
प्रेमहि पे सरसात मनमानी समी पाय॥
सुधि हू को भूलत हैं ब्रजनिधि वेर वेर,
सखी कहें टेरि टेरि रहें तीऊ सिर नाय।
पाय लैके कर में सु मैन-विधा भरमें,
× × × × × ॥ २५॥

### दोहा

लियै त्रातर कगही करन, सरस सुगंध समाज। चुटिया-गुंथन कारने, हिय हुलसत व्रजराज॥२६॥

# कवित्त

कंचन की चौकी पर बैठी वृषभान-सुता,
सनमुख आरसी मैं दोऊ दरसत हैं।
पीठ पाछ कान आहें वारन सँवारत हैं,
छिव की निहारि नीका अंग परसत हैं।।
कँगही के देव प्यारी कसकत मसकत,
पुलिक ललकि तन स्वेद बरसत हैं।

<sup>(</sup>१) आहेँ = हैं।

ज्ञजनिधि प्रोतम हू रहाौ ललचाय छाय, सेवा को मजूरी पाय सुख सरसत हैं॥२७॥

# दोहा

स्रुवत राधिका-ग्रंग कौ, कंप-स्वेद ह्वै जाय। होत न नैंक सिंगार हू, कैसे व्रज्ञनिधि राय॥ र⊏॥

#### कवित्त

राधिका की पर्सत ही बिहारी विवस भए,
कंपित करन टेढ़ी तिलक बनायी है।
फूलन की माला पहराय न सकत चित,
चक्रत भए हैं मन चेटक सी धायी है।।
बीरी हू न दई जाय ज्ञजनिधि यी लुभाय,
प्रियाजू की अद्भुत ही रूप दरसायी है।
सकल-कला-निधान सुंदर सुजान कान्ह,
प्यारी की सिंगार चार करन न पायी है।। २६॥

#### दोहा

प्यारी को सृ'गार करि, पीव<sup>9</sup> देत मुख पान। मुसकाती भाँकी प्रिया, लगी ग्रान मन बान॥ ३०॥

#### कवित्त

√ रूप-उँजियारी गुन-भारी है किसोरी प्यारी,

ताभी अति रूप-छटा चंद्रिका-प्रकास मैं।

<sup>(</sup>१) पीव=पति।

बाँकी भीं ह बड़े नैन वारि डारीं रित-मैन, वैन सुधा पूरत सी हित के विलास में।। लैके कर वीरी व्रजनिधि ग्रानि दैन लागे, करत खवासी मित न्हासी जात या समै। मनहू न ग्रागे बगे टकटकी नैन लगे, ग्रागे की न पाय पगे प्रिया-मंद-हास में।। ३१॥

# दोहा

राधे ग्रानन निरिषको, चिकत रहे नेंद-नंद। श्रीति-रीति है ग्रटपटी, भयौ चकोरहि चंद॥३२॥

# कवित्त

छिवि की छटा है बढ़ी रंग की ग्रटा है लिख, मदन-हटा है से। विलास बेलि कंद है। जगमग दिवारी है कि दामिनि उज्यारी है कि, देवता-सवारी है कि मंद हास पंद है।

व्रजनिधिज् की प्यारी लली वृषभानुवारी, सोभा की सरित मनों अद्भुत छंद है। रूप है अगाधे चितवनि हग आधे साधे, राधे-मुख-चंद की चकीर व्रज्चंद है॥ ३३॥

# दोहा

लाल लगावत अतर तर, राधे तन सुकुमार। चलत गिलगिली कुचन पर, लखत भिभक रिभवार॥ ३४॥

#### कवित्त

सेरिह सिंगार सिंज गोरी दित-बोरी राधा, प्रीतम के पास बैठी महारस-रंग में।

<sup>(</sup>१) गिवागिली = गुद्गुदी।

ललिता बिसाखा सखी बीजना व वेंबर लिये -त्यासी भीर चंचरीक गुंजत उमें मिनी, ताही समै ब्रजनिधि भ्रतर मैं तर करि, 🧠 🤈 दोक कर प्यारी के लगाए छंग छंग मैं। नासिका-सकारन में नैनन की कारन में,

जिक थिक रहे बाँकी भौंहन उतंग में ।। ३५ ॥

# दोहा

नवल विहारी नवल तिय, जोरी परम प्रबीन। गान देख करि परसपर, भए अधिक आधीन॥ ३६॥ बंसी-तान-तरंग इत, उत मुख अति गुन-गान। होड़ परी जू परसपर, सरस कै।न की तान।। ३७॥ वीन मृदंगिह जलतरँग, सारंगी क रवाव। तान मान की आन पर, बाजत सुधर हिसाब।। ३८ ।। प्रिया किसोरी गान करि, कियौ आन बिस्तार। लाल मूरछित करि दिए, तानन-वानन मार।। ३-६ ॥

#### कवित्त

प्रेम मैं छके हैं दोऊ रस की चुहल बढ़ै, गान कियो स्नानि पिय प्यारी स्नति स्नान सीं। तानन उपज माँभ बढ़ी है किसोरी गोरी, बढ़नी अति रंग धंग धानँद गुमान सीं।। सुनत ही राग व्रजनिधि अनुराग पागि, बिथा तन मैन जागि गिरे मुरछान सीं। नृत्य-गान-तान ही मैं अति ही प्रवीन लाल, ताहि कियो बाल बेहवाल मारि तान सीं ॥ ४० ॥

<sup>(</sup>१) बीजना = पंखा।

### १४२ जनिधि-ग्रंथावली

# दोहा

राधे-भानन-फमल पर, रहत भ्रमर क्यों लाल। निरखत हैं इक टकटकी, झानँद-प्रेम-निहाल ॥ ४१ ॥

#### कवित्त

मानन-कमल वीच अलि जिमि लागि रही, मन भरु देह कर नैंक हू हलें नहीं। प्रेम की उमंगनि मैं हाव-भाव-रंगनि मैं, रूपित लुभानी श्रीर दगन हलें नहीं।। करत सिंगार चारु फूलन वनाय हार, त्रजनिधि वीरी लिये ठाढ़े हैं चलें नहीं। मोहन गुपाल लाल कर्गी प्रियाजू की प्रीति, हाल है बेहाल सेवा-टहल टर्ले नहीं।। ४२॥

# दोहा

मोद मढ़े सुख सी बढ़े, पढ़े प्रेम-चटसार। दंपति रस-संपति भरे, कुंजन करत विहार॥ ४३॥

# कवित्त

गलबाँही दिये दोऊ देखें तर-बेलिन की, महकत फूलन सुगंध सरसाया है। तैसीये खिली है चंद-चाँदनी अमंदछबि, संदर सहाई रैन मैन उमगाया है॥ सुक-पिक-सारिका हू काम की कुमारिका सी, ब्रजनिधि राधे राधे कहिकै सुनाया है। ग्रंग श्रॅगराय के रहे हैं लपटाय छाय, गार घटा साँवरे पे रंग बरसाया है॥ ४४ ॥

### दोहा

करें बिहारिंद्व प्यार सीं, कोटि-मार-छवि वार<sup>१</sup>। दंपति रस-संपति लहें, सुरति-कला बिस्तार ॥ ४५॥

#### कवित्त

मानँद की चाहि चाहि दोऊ तन मैन धाय,
सोई गुन गाय गाय कोकिल चकी रही।
रस के विलासिन मैं भाव के हुलासिन मैं,
चौदनी-प्रकासिन मैं उपमा धकी रही।।
राधे-ब्रजनिधि रीभि स्वेद-कन भीजि भीजि,
देखन सकें न कोऊ लाज हू जकी रही।
कुंज-द्वार म्रिड़के जु गुंजत भ्रमर-पुंज,
भरिके सुवास राख्यो धिकत छकी रही।। ४६॥

# दोहा

राधे-छिब हग मध्खुले, सुरित रैनि के मत्त। लिखें कृष्न सुख इकटकी, प्रीति-भाव में रत्त।। ४०॥

#### कवित्त

सरक्यो सिँगार ग्रंग-भूखन दरिक रहे,

ग्रंख पै ग्रंजिक छूटि रस सरसानों है।

तरकी तनी हू ग्रीर ग्रॅंगिया दरिक रही,

नीवी-वंध ढीली नीवी सरस सुहानों है।।

व्रजनिधि देखत ही रीभि भित भींजि रहे,

इकटक देखें मनों मैन-भूप-थानों है।

रूप को खजानों है कि छिब-जीत-बानों है कि,

प्रेम सरसानों है कि बड़े भाग मानों है॥ ४८॥

<sup>(</sup>१) वार = निछावर।

7

# दोहां

मिलैं मिलैं रतिपति दलें, इकटक हलें जु नाहिं। व्यारी-लोचन निरखि पिय, तन मन मैं सरसाहिं। ४६॥ द्या भाषत श्रारस भरे, हैं रस मैं सरसान। भ्ररुन<sup>9</sup> घुरे प्यारी-नयन, पिय-हिय चुभे जु श्रान ॥ ५० ॥ पल भ्रम्पकत हम नींद मैं, तान चूकि. लिय लाल। खोलि नैन प्यारी कहत, कहा करत यह ख्याल।। ५१। नींदृ की ग्रॅंखिया धुकी, निरखी नंदकुमार। करत पायँ मैं गुदगुदी, खुले नैन मद-भार ।। ५२ ॥ बदन-माधुरी निरिख पिय, होत त्राप बिलहार। दै सीटी जस गावहीं, नैन मैन सरसाय॥ ५३॥ कुंज-ग्रे।ट लिख के सखी, भई थकी सी ग्राय। छकी छबी नहिँ सब जकी, उपमा कही न जाय।। ५४।। प्यारी आरस निरखि के भयी रैनि की भार। पिय-नैननि पलकिन लगे, रीिक रह्यों है मोर ॥ ५५ ॥ मुख कर दैके लखत है, पिय अरसानी बान। रूप छके हैं की रहे, सोवत नाहिं सुजान।। ५६॥ हग सीं हग ही चुभि गए, खुबेर हिये के माहिं। उरभे विय अरसान मैं, छूटन पावें नाहिं॥ ५०॥ पिय-प्रीतम उरमे रही, यह छिब रही सु जीय। ं ब्रजनिधि-दास पते। कहै, राखे। चरन समोय ॥ ५८ ॥ ब्रजम्मार हि मंघ की, जब रस पार्वे भाय। ब्रज में ब्रावें प्रीति सीं, सिर के पार्य बनाय।। ५६॥

<sup>(</sup>१) भ्रुरुन = लाल। (२) खुवे = चुमे।

जहँ ब्रज दंपित सुख लख्या, भया सुफल सा जान।
तेई नर हैं जगत मैं, श्रीर जु पस्-समान ॥ ६० ॥
कीड़ा दंपित-भाव साँ, रिसकन हिये सुहाय।
धीर न जाने भाव की, व्रजनिधि दासिह पाय॥ ६१ ॥
परम ब्रह्म की ब्रह्म यह, जुगल रूप ब्रजनार।
मन देकी पिढ़ लेहु तू, प्रंथिह व्रज-सिगार॥ ६२ ॥
ब्रज की महिमा कह कहीं, मोहन सा भरतार।
चरन छिपी सारी मटी , जमुना सा उर-हार॥ ६३ ॥
श्री गुबिंद सी निधि जहाँ, जैपुर नगरिह माँमा।
जिहि वह सुख द्या ना लहाँ, ताकी जननी बाँम ॥ ६४ ॥
संवत अष्टादस सतक, इक्यावन वर साल।
माध कृष्ण विशे सुरिव, पूरन प्रंथ बहाल॥ ६५ ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापिसंहदेव-विरचितं त्रजशृंगार संपूर्णम् शुभम्

# (१८) श्रोब्रजनिधि-मुक्तावली

## राग सारंग (चैाताल)

बैठे दोऊ उसीर-बँगला मैं शीषम सुख बिलसत दंपति बर। श्रंसन धरे तॅंबूरे रूरे गान करत मन हरत परसपर।। तान लेत चित की चे।पन सैं। मोहे ब्रंदाबन के थिर-चर। अजनिधि राधा रूप श्रगाधा बरसायी श्रति श्रानंद के। भर।। १॥

### चिल री मग जीवत हैं स्थाम।

निज कर फूलन सेज सवॉरी बिथा बढ़ी हिय काम।। बंसी श्रधर धारि तेरी ही गावत राधा नाम। अजनिधि सुनत बचन सजनी के चली कुंज अभिराम॥२॥

### बिहरत राधे संग बिहारी।

कुंज-भवन सीतल द्रुम-छैयाँ चंद-ज्योति उजियारी ॥
गलबाँ ही दे करत नृत्य दो उ उघटत सँग लिलता री ।
बहिस बढ़ी आपस में दुहुँविन रंग रहा। अति भारी ॥
बाजत ताल मृदंग भांभि डफ मुरली की धुनि न्यारी ।
अजनिधि तान लेत रँग भीनी अति अनूप पिय प्यारी ॥ ३॥

परगट दीसत अंग अंग रॅंग-पीक लीक काजर कीयो कैं।न संग।
पीत पट छाँ डि़के नीलपट ओढ़ि आए कौन धें। रिकाए रीके।।
रस-मद से भीजे समर-संश्राम जीति सुरित में भए दंग।
मया करि आए मेरे सूरज सरूप लिये ऐसी दिपत मानें।
जैठ की दुपहरी तंग।।

अजिनिध लाल तुमें जानत न वहै बाल होवेगी निहाल छे। एक न रखे।गे प्रीत वासों भी करोगे तुम प्रेम की निदान भंग।।४॥

### राग सारंग बृंदावनी (चौताल)

कौन तेरे साथ जात श्रीवा पर धरे हाथ कोमल-कमल-गात आज ही मैं देखी प्रात ॥ मंद मुख हास जाके भेंटे मिटे मैन-त्रास मन को हुलास करें मुख रस भरी बात ॥ भूलों नाहिं जस तेरा व्रजनिधि नाम मेरे। वाको है रहेंगो चेरे। आनेंद डर ना समात ॥ ५ ॥

### राग सारंग ( विवाला )

तुम्हें हम ऐसे न हें पहिचानें। जैसे स्थाम सरूप प्रगट हे तैसे हिये न जानें॥ छैल चतुर रिक्तवार महा भ्रति अब कपटी करि मानें। ब्रजनिधि राज कहे ब्रज-सुंदरि हुक उठत हियब्याकुल प्रानें॥६॥

मोहन मदन मंत्र पढ़ि डार्यो। घर मैं रह्यो जात निहं सजनी बंसी मैं ले नाम उचार्यो।। सूफत स्थाम मनेहर सब दिसि रज को हेरत जैसे न्यार्यो। ब्रजनिधि किए प्रान चलनी सममन निहं धीरधरत क्योंह धार्यो॥७॥

राधे तुम मोकौ श्रपनायै।।
हैं। मित्रमूढ़ कल्लू निहं समुभौं तासी सुजस गॅवायै।।
करुना करी जानि निज सेवक हिय श्रानंद बढ़ायै।।
रिसक जनन मे किया उजागर ब्रजनिधि दास कहायै।। ८॥

### राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताला )

# हमारी खंदावन रजधानी।

निधि बन महाराज त्रजराज लाडिनो श्रीराधा पटरानी ॥ निधि बन सेवा कुंज पुलिन बंसीबट सुख-धानी ॥ त्रजनिधि त्रजरसंसी मन ग्रदक्यों निधि पाई मनमानी ॥ ६॥

## राग सारंगं ख्याल ( तिताला )

### प्यारी व्रज ही की सिंगार।

मोर-पखा वा लकुट ब्राँसुरी गर गुंजन को हार।।
बन बन गेधन संग डोलिबो गोपन सौं कर यारी।
सुनि सुनिके सुख मानत मोहन ब्रजबासिन की गारी॥
बिधि सिव सेस सनक नारद से जाको पार न पार्वे।
ताको घर-बाहर ब्रज-सुंदरि नाना नाच नचार्वे॥
ऐसी परम छ्वीली ठाकुर कहा काहि नहिं भार्वे।
ब्रजनिधि सोई जानिहै यह रस जाहि स्याम अपनार्वे॥१०॥

## त्राज कल्लु बानिक नई बनाई।

छूटि रहीं अलकें कपोल पर नैन-कंज सोहत अरुनाई ।। छंग छंग अलसाने जाने पलक अधखुनी अति छवि छाई । बिन गुन माल बाल पहराई ब्रजनिधि कैसे छिपत छिपाई ॥११॥

## उपासक नेही जग मैं थोरं।

जिनके दरस करत ही हिय मैं भ्रावैं साँवल-गारे।। यह रस ग्रति दुर्लभ सबही तैं जानि सकें निहं कारे।। त्रजनिधि कुपा पाय दंपित की जुगल रंग मैं वारे।।१२॥

### राग सारंग ख्यात (तिताता)

कुत्हल होत अवधपुर श्रोर ।

सुर सी बजत सरस सहनाई सुर-दुंदुभि की घोर ॥

रघु-कुल-तिलक राय दसरथ के प्रगट भए रघुराई ।

कीसल्या की कूँ खि सिरानी मनमानी निधि पाई ॥

कोसल देस बढ़ गै श्रित श्रानंद गावत नारि बधाए ।

हजनिधि खरभर परी लंक मैं संतन मन हुलसाए ॥१३॥

जमुना-तट बंसीबट-छैयाँ ठाढ़ें। बेन बजावे हो हो ।

कोउ इक नटनागर रस-सागर गुन-श्रागर गुन गावे हो हो ।

गलबहियाँ दैके प्यारी को राग सुनाय रिफावे हो हो ।

रिसक-सिरोमनि स्यामसुंदरवर इजनिधि हियो सिरावे हो हो॥१४॥

श्राज को सुख न कहाँ कछ जाय ।

रंगमहल मैं राधा-मोहन रहे रंग बरसाय ॥

लितिता बीन बजावत प्यारी गावत राग जमाय ।

हजनिधि रीफि लई वंसी तहाँ बजई सुरिन मिलाय ॥१५॥

### राग सारंग ख्याल (इकताल)

जमुना-तट दें जि गरबिहयाँ गान रंग बरसात हो।
चोपन चिंद चिंद बिपिनराज की सोभा की दुलराव हो।।
बिंद बिंद मुदित प्रसंसित छिंव की आनँद उर न समान हो।
जजिनिध सी कछ कि निहं आवत देखे ही बिन आने हो।।१६॥

राग सारंग ( सुर फाख्ता चर्चरी )

मन मैं राधा-कृष्त रचात। विषय-बासना धनल-ध्वाल है तासीं करौ बचाव ॥ सुख संपति दंपति बृंदाबन वाही बुद्धि मृचात। धन दारा रु मित्र बंधव से। तृष्ना की जु लचाव ॥
दै कीड़ी मनि गाँठ बाँधि ले यामें नाहिं कचाव ।
गौर स्याम सुंदर बर सागर ता मधि तनहि जँचाव ॥
बुरी भली क्यों सहै जगतकी अब जिन सीस श्रिचाव ।
बजनिधि के चरना में चित दे वाही खेम पचाव ॥ १७॥

राग सारंग ख्याल (इकताला)

मन तू सुमिरि हरि को नाम।

श्रक-सुत की त्रास माहीं कुष्न रामिह काम।।
चित्त धरि ले सुभग लोला गौर स्यामा स्याम।
चरन-छाया रहै निरभै हरी सीतल भाम।।
क्लेस भव के दे अबै तू भजन की दृढ़ खाम।
विषय-सुख-श्रासा न कर तू त्याग दुख की घाम।।
दाम एक न लगै तेरी मिली तेहि तमाम।
कहीं ब्रजनिधि दास ले तू श्रदल पदवी पाम।। १८।।

राग सारंग ख्याल ( ताल होरी )

हम तो चाकर नंदिकसोर के। रहें सदा सनमुख रुख लीए गौरी गरब गरूर के।। ज्ञजनिधि के संगी कहायके श्रव नहिं हुँहैं ध्रीर के।। १-६॥

राग सारंग ख्याल (इकताला)

प्यारी पिय महल उसीर दोऊ बिलर्से नाना सुख के पुंजें। हिलियाँ मिलियाँ सब रंगरिलयाँ कुंजन-गिलयाँ मिलियाँ गुंजें॥ लिखके रसकेलि मलबेलि नवेलि उमे रित-मैन भये छुंजें। जजनिधि कल कैतिकर के। बरनें जैसे विहरें कुंजें कुंजें॥२०॥

१) श्रर्क-सुत = यमराज। (२) कलकोतिक = सु दर कै।तुक (लीला)।

### राग सारंग (तिताला)

ऐसी निठुराई न चहिए नवरंगी टेव परी ये कीन। तिहारी हँसी अरु श्रीर को मरन है सुख बरखो जू सुखभीन॥ जानि परत चितवृत्ति कहुँ विशुरी हमिहँ गने तुम गीन। ब्रजनिधि श्रांन स्पाव न तुमसों श्रव करिहें मुख मीन॥२१॥

#### राग सारंग ( जल्द तिताला )

हमने नेह स्याम से। कीनो। जबही तें वह दुख सगरे। ही सब सीतिन की दीने। ।। अष्ट सिद्धि नव निद्धि मिली री सफल भये। अब जीने। । कीटि काम वारों ब्रजनिधि पर नैन रूप-रस पीने। ।। २२।।

कुष्त कीने लालची अतिही। भैं हिं बंक कमलदल लोचन खंजन मीन रहे थे कितही॥ अजनिधि नेक कृपा करि भॉकत अष्टसिद्धि है जितही॥२३॥

### राग सारंग ( बधाई ख्याल ताल )

भयो री म्राज मेरे मन की भायो।
बड़ी बैस में महरि जसीदा सुंदर धीटा जायो।।
गोपी छिब स्रोपी मिलि गावत स्रानद की मार लायो।
धन्य भाग नदराय महर के ब्रजनिधि गीद खिलायो।।२४॥

### राग सारंग ( ख्याल ताल )

ललन की जसुमित माइ भुलावे। सुंदर स्थाम पालने भूले गीत गाइ दुलरावे।। किलिक किलिक मैथा तन हेरें तब हाँसि कंठ लगावे। ज्ञजनिधि चूमि बदन मोहन की ग्रानेंद हर न समावें।।२५॥ ११

#### राग सारंग

रस भरतो रिसया मोहन छैल ।

फागुन भागम के मिस सों री करत श्रनोखे फैल ॥

रंग रॅंगीले सखन संग ले हीं निकसों तब रोकत गैल ।

बिचए कहो कहाँ लिंग सजनी ब्रजनिधि करत रंग की रैल ॥२६॥

### राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताला )

अरी हैं। हिय की बेदिन कहों कीन सों जिय मेरे। अकुलाइ। जाके लगी सोई पहचाने और सके निहं पाइ॥ एक दिना हैं। अपने मारग चली जाति ही सहज सुभाइ। कोऊ छली छलाहों मूरित छलछाया सी गया दिखाइ॥ वा बिरियाँ को या बिरियाँ लों ललक लोइन ते निहं जाइ। अधरिन धारिबाँसुरी में कछ टोना सो मोहि दिया सुनाइ॥ हितू जानि मैं तोहि सुनाई फिरि पूछे तू आगे हाइ। इजनिधिकी सीं सॉचकहित ही तब तें तन-मन गया विकाइ॥२०॥

बिहारिन करि राखे हिर हाथ । बीरी देत लिए कर'में कर हैंसि रहत नित साथ ॥ हाँ तो टहल करत निज महलों हैं त्रिभुवन के नाथ । प्यारी देत रीभि ब्रजनिधि को लेत कबहुँ भरि बाथ ॥२८॥

## राग सारंग ख्याल (इकताला)

छबीक्षी डफ लिए गारी गाँ।

दे तारी जु कहें हो हैं। री मोहन सनमुख धार्वे ॥ ग्रंजन भ्रांजि गाल गुलचा दे मुख गुलाल लपटार्वे । मजनिधि रीभित-भीजि राधे पर यह भ्रीसर नित पार्वे ॥२-६॥

#### राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताला )

भंबरसाने सीं बिन बिन बिनता नंदगाँव की। आई' हो।।
चंग बजावत गारी गावत भारी घूम मचाई हो।।
यह सुनि सखा संग ले निकसे सुंदर स्थाम कन्हाई हो।।
हो हो कि पिचकारिन-धारन रंग की भारी लगाई हो।।
रपटि परसपर भाषटि के रपटत अविर-गुलाल उड़ाई हो।।
छंकि भरत निसंक लाल की सुख रोरी लपटाई हो।।
गालन के बाच्यो दे आँखरो प्रीति-रीति सरसाई हो।
सुरली लई छिनाय स्थाम की खंज-धाम गहि ल्याई हो।।
फलवा दियो मोद करि अतिही तापिह मदन मिटाई हो।
मन सो रतन दियो तब छूटे व्रजनिधि है बिल जाई हो।।

श्राली श्राहा श्राहा रे होरी श्राई रे।

फागुन मास सुहावनो सजनी करिहें मन चित भाई रे॥

हिलि मिलि चेप चैगुने चित सों रितपित-ताप मिटाई रे।

हप सलोनो छैल सॉवरे। हित की भरी लगाई रे॥

गावत गारि छुढंगी मेहिन लागत परम सुहाई रे।

हैं।सन भरे द्यौस या रितु के श्रांति गति रस सरसाई रे॥

श्रा वजनिधि व्रवभान-किसोरी जोरी यह छिब छाई रे॥

ष्रिन हे महिँ की श्राँखिन माहिं डारी।
गुलाल ढीठ लँगर यह नंदकुँवर ने बरजोरी कर कर॥
सनमुख होकर मटकत है लटकावत कटि की।
नैन नचावत भींह उचकावत मुसकावत है धावत इत
कर पिचकारी ले केसरि

#### ब्रजनिधि-प्रंथावली

बाट-घाट निसि-दिन टोकत है रोकत मग कै। मन में बात घात को घर घर॥ जनिधि आगे सकुचि गात को लाज मरत हैं। निकसस ना या घर तें डर डर॥३२॥

राग सारंग चर्चरी (ताल जत)

सुखिह श्रंबुज सुनी तान अमृत-स्रवी।

सप्त सुर सें सुघर राग सारंग के,

रंग में रीिक के मान राधे द्रवी।।

अली पंक्तावली गुंज कुंजन हिली,

जहाँ चली प्रिया सोतें चली ले कवी।

निरिष ब्रजनिधि पिया रूप लिख छिक जिया,

मोद सें मिलि तिया रसिह हैंसि के टवी।। ३३॥

राग सारंग ख्याल (जल्द तिताला)
छाँड़ो मोरी बहियाँ ढीठ लेँगर
बरजोरी करत है। परीं हैं। तिहारे पहँयाँ।
या बज के सब लोग चबैया जाय कहेगी
कोऊ बजमारी सास ननँद लरिहै घर गहँयाँ।
छीसर में मैसर न चूकिहों दाऊ की सैं। खहँयाँ।
ऐसे चपल न हुजे बजनिधि कहत चलो ग्रॅबरइयाँ॥३४॥

राग गौड़ सारंग ख्याल (ताल दुताला) राधे सुंदरता की सीवाँ।

मनमोहन की हू मन मोह्यो निरखि करत अध शोवाँ।। चितविन चलिन हर्सान प्यारी की देखे विन क्यां जीवाँ। ब्रजनिधि की अभिलाप निरंतर रूप-सुधा-रस पीवाँ॥३४॥

### राग गैाड सारंग ( दुताला )

मोहन मुरली मैं मदन-मंत्र पढ़ि डारगे।
मनिहं मरोरि लियो री मोरो बिन मोलन चेरो है हारगे॥
मुख की मृदु मुसकानि मनोहर नैन-कटाछि जिवाय के मारगे।
ब्रजनिधि लाल ख्याल ही मे यह इंद्रजाल विस्तारगे॥३६॥

राग सारंग वृंदावनी ख्याल (जल्द तिवाला)
मोहन चदमाद्याजी म्हाँरे आयाछै मिम्ममान।
नृत्य करो अरु भाव बतावे। गावे। मीठी वान॥
मंगल कलस बँधावे। सब मिलि करो री रूप रस-पान।
केसरिया माँग करो री कसूँभा फूल पान ल्यावे। अतरदान॥
राधेने महलाँ पहुँचावे। जहाँ सुंदर स्थाम सुजान।
पूजन करि बाँटे री बधाई गोरलरे। सनमान॥
जनम जनम जजनिधि बर दीजे। यह माँगें। बरदान॥३०॥

राग लूहर सारंग ( जल्द तिवाला )

गोरल पूजत नवल किसोरी।
संग सहेली सब अलबेली लिए फूल-फल-रोरी॥
गान करत कोकिल सी कुहकत उमँगि उमँगि रँग बोरी।
रमिक भमिक चमकत चपला सी धमकत मिलि इक ठोरी॥
रनक भुनक आभूषन खनकत छनकत बिछिया डोरी।
लचकत किंद्र उचकत दे तारी चाँचर की चित ढोरी॥
फागन माहिं लाल मतवारे चैत हेत-मतवारी गोरी।
अजनिधि छैल छक्यो छिब निरखत कीरतिजू की पोरी॥३८॥

राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताला )

भयो री भ्राली फागुन मन ग्रानंद। बहुत दिना के हाव दिलो में ग्रव मिलिहें री रसकंद॥ वह बृंदाबन धूम मचाई कुंजबिहारी ब्रजचंद। खुफ बाजत मुरली घनघोरत नाचत हैं री नँदनंद !! सुनत स्रवन धुनि मुनि-मन डगमगे प्रीत-रीति को फंद ! होरी में दारीं सब गोरी करि करि छिब के छंद !! मन-अंच्छ्या पूरन भई सबकी मिट्यो री मदन-दुख-दंद ! रीिक-भीजि रही सब अजिनिध पै वारत तन मन जिंद !!३-दा

राग सारंग लूहर ख्याल होरी ( जल्द तिताला )

चलो री हेली होरी धूम मचावें।

हैत-खेत बृंदाबन माहीं प्रीतम पकरि नचावें।। श्रंजन धाँजि नीको नैनन में मुखहि गुलाल लगावें। टीकी भाल गाल गुलचा दे तीखी तान गवावे॥ गारी गावें नंदराय को हँसि हँसि डफहि बजावें। मोहन सो सब ग्रँग दलमल के यह ध्रीसर कब पावें॥ फागुन में फगुवा ले रित को स्मर-संताप मिटावें। जजनिधि को प्रधरा-रस इहि बिधि पीवे प्रान छकावें॥ ४०॥

राग सारंग लूहर ख्याल (जल्द तिताला)

थे घणांजी हठीला राज म्हाँहे जाबाद्यो।
म्हाँहें क्यों राकी दिधदान प्यारेग ल्या।।
जोर थारेग चालै नहीं काँई करस्यो।
जानिधि पिय म्हारी मन तो मध्यो॥ ४१॥

राग सारंग लूहर ( ताल पस्तो )

कार्नोजी कार्में ग्राराही थे तो म्हाहें बाला लागाजी राज। खरी दुपैरी कुंजौ माँहीं थाँसूँ म्हारे। काज।। रॅगरा भीना छैल छवीला केसरियाँ कियाँ साज। क्रजनिधि म्हारे मन मे बसैया आधा आवी आज॥४२॥

### राग सारंग ख्याल (ताल होरी)

वसें हिय सुंदर जुगल किसोर।
नागर रिसक रूप के सागर स्थाम भाम तन गोर।।
सोहन सरस मदन मनमोहन रिसकन के सिरमार।
विहरत लिलत निकुंज-भवन में ब्रजनिधि चित के चार।।४३॥

राग सारंग (चौताल)

प्यासन म्रत री नेक प्यावी मीहिं पानी।

लेहु जल पीवा लाल जब इन श्रोक कीन्हीं।। ढीली श्रॅंगुरिन जल चुचावत नैन सैन मिलावत

निरिष ग्वारि मुसकायके कहत प्यास जानी ॥
फिरि गागरि भरि सिर पर धरि घर चाली

तब लाल गैल रोक्यो मग भई बाल अनखानी।। जान देहु ब्रजनिधि कंस को अमानी राज

इतनी कहत ही प्रीति-रीति उमगानी ॥ ४४ ॥ राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताला गाँवणों )

अनि हो महिँ सो जिन बोलो तुम घर घर डोलो प्रीत न तेलो । बात कपट की जिन खोलो चुप रहो अबै जा छितयाँ छोलो ॥ एकन सो तुम नैन मिलावत एकन सो तुम सैन चलावत ; एकन सो तुम बैन बनावत एकन के रजनी रिह आवत ॥ एकन को डहकावत तापर सनमुख होकर सोहें खावत ; एकन की बहियाँ भक्तभोलो ॥

काहू को तुम गाय रिकावत काहू को तुम नाच नचावत; काहू को तुम नाचत भावत तापर कोऊ थाह न पावत; हाय दई तू कैसे। भोलो।

मरत सनेह भई देह खेह छुट्यो सव गेह जावा व्रजनिधि सवै हलाहल मति घोलो ॥४५॥

### · राग सारंग ख्याल ( जल्द तिताला )

नृपति घर भ्राज हरख-भार बरखें। श्रो दसरथ महिपातरे रावते ग्रानँदरी निधि परखें॥ रामचन्द्ररेग जनम हुवा सुणि सुर विमान चढ़ि निरखें। ऐही व्रजनिधि होसी व्रज में या मन साँच रखें॥४६॥

राग सार्ग वृंदावनी ख्याल ( जल्द तिताला )

पिय प्यारी भोजन भेलेहूँ करत मनों मन हरें।
काँसो कनक र सुबरन चौकी रचना रचि लिलता जुधरें।।
भच्य भोज्य ग्ररु लेख्य चोख्य ग्रे। चौस्य पेय ले ग्रमित भरें।
गुपचुप लाय प्रिया मुख दीनी ग्रर्ध पान ले ग्राप करें।।
समुक्ति सकुचि चतुराई को प्यारी नैनन माँक लरें।
खाँड खिलै।ना नटनी लेकरि प्रीतम के सनमुखिह ग्ररें।।
नोक ठठोलिह समुक्ति लालजू हसनि दसन से फूल करें।
श्रीराधे-व्रजनिधि को कै।तिक सखियाँ ग्रॅखियन माहि चरें।।।।

राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

ठगैारी डारि गया इत आय।
टोना सो पढ़िके बंसी में सैननि चित्त चुराय॥
नैननि चुभी साँवरी सूरित जियरा अति अकुलाय।
र्कल न परित दिन-रैनि सखीरी ब्रजनिधि मोहि मिलाय॥४८॥

राग सोरठ ख्याल (तिताला)

प्यारे। लागे री गोबिद।
केसरिया फेंटा सिर सोहै माथे पर मृगमद को बिंद॥
नव घनस्याम मदन-मद-मर्दन दुख-मोचन लोचन अरबिंद।
अजनिधि छैल छवीले मुख पर वारें। कोरि सरद के दंद॥४-६॥

सलोने स्थाम ने मन लीता |
रत्त दिहाडे कल निहं पड़दी क्या जाणूँ क्या कीता |
कहर विरहदी लहर उठंदी दिल निहं रहे सुचीता |
व्रजनिधि मिहरि नजरवा जूं अब क्यों होवे चित चीता ||५०||

#### राग सोरठ (तिताला)

देखा जहान बीच एक नाम का नफा है।
अपना न कोई सच्चा दुनिया से दिल खफा है।।
दिलवर की यादि बिन खोना दम का बेवफा है।
अजिनिधि की महर से होवे दुख रफा दफा है।।५१॥

### राग सोरठ ख्याल ( तिताला )

हरि सो नाहिं कोऊ रिक्तवार।
नाम के नाते अजामिल कियो भवनिधि पार॥
धीर साधन नाहिं कलि मैं कियो स्नुति निरधार।
यहै निह्नै जानि ब्रजनिधि ग्रहन कीयो सार॥५२॥

हे हेली री म्हारी साँवरी सलोनी प्यारी।
भार मुकट कुंडल छिव साहै पीत पिछौरीवारी॥
जमुना-तट फूले कदंब-तर ठाढ़ो रूप डजारी।
निरिख निरिख के जीऊँ सजनी ब्रजनिधि गुन को भारो॥५३॥

### राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

साँवरे सलोने हेली मन मेरे। हिर लीने।। वंसी में कछु गाय सखी री टेाना से। पढ़ि दीने।।। घर-श्रॅगना न सुहाय वीर मे। हिँ लिग रह्यो रेगा नवीने।। को। ऐसी जो बिक्नै न ब्रज में ब्रजनिधि छैल रॅंगीने।। ५४।।

## राग सोरठ ख्याल (तिताला)

पिय मुख देखे बिन नहिं चैन।

तलफत हैं ये प्रान बिचारे श्ररबरात दिन-रैन॥

मोर-मुकट कर लकुट सोहनो छबि पर वारों कोटिक मैन।

ब्रजनिधि रूप-उजागर नागर सब ब्रज की सुख दैन॥ ४५॥

## राग सोरठ ( धीमा तिताला )

उधो अपने सब स्वारय के लोग।

ग्राप जाय कुबिजा सँग कीना हमें सिखावत जोग।।

हम तो दुखिया भई सबै अब बिरह लगाए रोग।

न्नजनिधि अधर-अमृत-रस प्यायो कैसे सहैं बियोग।।५६॥

## राग सीरठ सारंग लूहर ख्याल ( जल्द तिताला )

साँवनियाँ री लूमाँ भूमाँ मेहड़ो रमकम बरसे है। हिय सरसे हे ग्रित ही मास सुहावनी ग्राली है।। गहर घटा चहुँ दिस तें गाजे ता बिच दामिनि चमके हे। मन रमके हे देखें हरष बटावनी ग्राली हे।। दादुर मीर पपीहा बोले कोयल कूकि सुनावे है।

## राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

राधे गुनाह किया सब माफ करो।
जोरी कर ठाढ़ों, मैं सनमुख श्रीगुन मेरे चित न धरो॥
प्रव तो चरन सरेन गहि लीने। रूप-माधुरो हिये भरे।।
प्रपनाए की लाज स्वामिनी बेगी व्रजनिधि श्रीर ढरे।॥५८॥

#### राग सेारठ ख्याल (तिताला)

अरी तू क्यों बिरही मुरभाय, तोहि घर आँगन न सुहाय।
पनियाँ भरन गई ही पनघट आई रोग लगाय।।
भैंचक सी है रही न बोलत बेदन मोहि बताय।
करों डपाय सखीरी तेरी ब्रजनिधि बैद बुलाय।।५-अ।

#### राग सोरठ ख्याल (इकताला)

नैयाँरी हो पिंड गई याही बाँगा। अलबेली री छिव बिन देख्याँ जिय निह लागे आँगा। मगज भरी अति तीखी चितविन चढ़ी रूप-खर-साँगा। मनड़ो बेधि कियो बस सुंदर ब्रजनिधि रसिक सुजाँगा। ६०॥

### राग सेारठ ख्याल ( आड़ा चैाताल)

फुलवन सी फुकि रही लता महिँ ठाढ़े जहाँ कुँवर नटनागर।
नव द्रुम पल्लव नव कुसुमाविल नव फल वृंदावन गुन झागर।।
नव निकुंज ऋिल-पुंज गुंज नव मंजु कंज प्रफुलित नव सागर।
नवल लाल नव बाल माल गल बसन नए भूषनिह उलागर।।
नयो गान नइ तान मान अरु नई सखी सबही सँग सीहें।
नयो बिलास रास रस रँग सी हास प्रकास मैन-मन मीहें।।
ताल-मृदंग-बीन-नृपुर-धुनि नई नई तामें गित होहें।
नए दीज रिक्तवार परसपर रूप रीक्त देख बक्त सीहें।।
नए नए लीला रस बरसत नई नई झित हित की बातें।
नए प्रेम छक्ते तके देख जक्ते थके हैं सद मद माते।।
नई कटाछि घुमड़ रित उमड़िन रमड़े रहत दीस अरु राते।
नव सुख लिख राधे इजिनिधि हितबढ़िंग बिनोद मीद चहुँघा ते। ६ राष्ट्र

### राग सेारठ ख्याल ( विवाला )

जी मोही छूँ हँसि चितविन मन लेगीं।
मोही हसिन लसिन दसनाविल रस बरसें सुखदेगीं॥
लोक-बेद-कुल-कािन तजी चित चिढ़ गये। नेह-निसेगीं।
ब्रजनिधि हाथ निभाछै म्हारे। हूँ ते। रँगी इग्ररी हित रेगीं ॥६२॥

स्ररे सठ हठ क्यों नाहिन छाँड़े। छोड़ि गैल बलि जाउँ जान दे क्यों कुरारि यह माँड़े।। इंग्रंचर पकरि रह्यों तू मेरी कुल-बधुवनि जिनि माँड़े। अर्जनिधि भयो अनोखों दानी नाहक अब मित ताँड़े।।६३॥

### राग सोरठ (रेखता)

मेरी कहानी सुनि रो यह बात ख्वाब की है।
देखी । सरद जुन्हाई पारे की ध्याब सी है॥ १॥
सोधे की लिए पवन मंद तहाँ ख्राबती थी।
सारो मधुर सुरन सी रस-केलि गावती थी॥ २॥
ताब सी महताब-लबों द्याब चमकती थी।
नीलोफरन पै भँवर की ग्रें। भीर रमकती थी॥ ३॥
इलमास तख्त ऊपर खिलबत करें बिराजे।
छिबको निहारि दंपित की मार-रित भी लाजें॥ ४॥
इकबारगी दोनों में न रही होसयारी।
प्यारी कहे कहाँ पिय पिय कहे प्यारी प्यारो ॥ ४॥
मैं तो श्रजाइव इस्क देखि द्याज माहिं रही।
इजनिधि गुजरी मुक्त पर सो जाय नाहिं कही॥ ६॥ ६४॥

#### राग सेारठ ख्याल ( जल्द विवाला )

मेरी सुनिए अबै पुकार।
कुपासिंधु व्रजराज लाड़िले पर्यो तिहारे द्वार।।
चरन सरन श्राए जे तिनके मेटे दु:ख श्रपार।
मेरी बेर कही क्यों व्रजनिधि इतनी करी श्रवार।।६५॥

#### राग सोरठ

कैसे भ्रागे जाऊँ री मैं तो ठाढ़ें। नंदलाल री। धूम परत पिचकारिन की भ्रति उड़त अवीर-गुलाल री।। भाँभि मृदंग ताल डफ बाजत जार मच्या यह ख्याल री। दइया त्रजनिधि घेरि लई हैं। निपट भई बेहाल रीं।।६६॥

## ( बधाई प्रियाजू की ) राग सेारठ

बरसाने वजत बधाई रे।

श्री वृषभान नृपति के मंदिर सोभा की निधि श्रोई रे॥ धन्य भाग कीरतिदा रानी जाने लाड़ लड़ाई रे। व्रजनिधि स्यामसुंदर की जोरी गोरी दरस दिखाई रे॥६७॥

कान्हा तें मेरी पीर न जानी । विन देखे तलफों दिन-रैना छिव को निरिष्व लुभानी ॥ श्ररे निरदई निठुर नंद के श्रॅंखियन बरसत पानी । व्रजनिधि तेरी चितवनि माहीं को तिय नाहिँ विकानी ॥६८॥

### राग सोरठ ( धीमा तिताला )

अधा कहूँ प्रेम-चाट नहिं लागी। जाहि लगे सोही वह जाने हम बिरहिन अनुरागी।। सँग दासी के करत केलि हिर हमें करत वैरागी। जब सुधि आवत ब्रजनिधि जू वह रैन-द्यीस रहें जागी।।६-६॥

#### राग सोरठ ख्याल

रसिक हो अभू सूलत रंग हिँडोरे।
लिख निकुंज तरनि-तनया-तट बढ़ि सुख सिंधु हिलोरे॥
गावत भोटा दे सहचरि गन सघन घटा घनघोरे।
प्यारी छिब निरखत हरखत पिय ब्रजनिधि ले तन तारे॥७०॥

राग स्रोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

थाँरी ज़जहों ने बाँरी सैन बाँकी छै। मेर मुकट छिब अद्भुत राजे रूप ठगारी नाँकी छै।। बिन देख्याँ कल पल न परे जी औ जक लगी थाँकी छै। जजनिधि प्राँगपीवरी चितवन निपट सनेह अदाँ की छै।। ११॥

#### राग सोरठ

म्राज हिँडोरे हेली रँग बरसें।

म्रूलें श्री वृषभानिकसोरी सुंदरता सरसें॥

धन्य भाग भ्रनुराग पीय को द्या सुहाग दरसें।

भोंटारे मिस त्रजनिधि नेही प्रिया-ग्रंग परसें॥७२॥

मोहन मोह्यो छै किसोरीजीरी भूलिन में।
भलको गजमोत्याँरा गहणाँ गल के छंग दुकूलिए में।।
लचके लंक मंचणे मचकीरी ज्यों मनमथ गज हूलिए में।
जजिनिध छैल रूपरा लोभी नैन सैन रस फूलिए में।।
अ

### राग सोरठ ( जल्द तिवाला )

मोहन थाँरी बाँसुरी मे रंग।
मोह लई सब श्रद्भुत नारी ले श्रित तान तरंग॥
राग भरी यह मधुर सुरन सो बाज रही सूधंग।
ज्ञजनिधि को श्रव सुज भर लीजे कीजे रॅगरो संग॥७४॥

#### राग सोरठ पद (इकताला)

हे री मनमेाहन लिलत त्रिभंगी।
नूपुर बजत गजत मुरली-धुनि लिलतिकिसोरीजीरें। संगी।।
रास रिसक रस अद्भुत राजत तान तरंगन रंगी।
अजिनिध राधा प्यारी चित पर मनिन भरे हैं डमंगी।। ७५॥

#### राग से।रठ ख्याल (तिताला)

महबूबाँदी जुल्फें वे साड़े जिगर

विच जकड़ जँजीर जड़ी वे।
विन देखें पल पलक न लगदी ग्रॅंखियाँ

उसदी प्यासी खड़ी वहाँ रहत ग्रड़ी वे।।
सब्ज हुस्न ग्रॅंग ग्रजब सजावट

उन विन चस्मों लगी भड़ी नहीं टरत घड़ीवे।

जजिनिध की चितवन जु लड़ी वह

मानो इस्कदी तेंग पड़ी वे।। ७६।।

स्याम पै नित हित चित की चाय।

परिहों पाय धाय के जाय याहै फेर मिलाय।।

ताही की ये बाय लगी ही ये बिरह-लाय खायहें हाय।

छाए ब्रजनिधि नैनन भाए मेरी कहा बसाय।। ७७।।

#### राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

म्हारे गरे लागो हो स्याम सलोना।
कृपा करी म्हारे महल पधारा मोहन मनिहं लगोना।
सुंदर सरस सोभा-सुख-सागर मुरली मदन-मंत्र की टेना।
भई दासी व्रजनिधिजी थारी अब कहु और न होना।।

#### ब्रजनिधि-प्रयावली

मोहनॉने ल्याज्यो हे सहेली म्हारी है।
विनती तो की ज्यो कॉई पायन पड़िज्यों करो पावन दासी थाँरी है।
विरह-विथा निवेदन की ज्यों दसा जनाज्यों सारी है।
अजनिधि हित सो हिय उमग्यों अति माँमल राति माँमारी है।।
अनिधि हित सो हिय उमग्यों अति माँमल राति माँमारी है।। ज्यो

### राग सोरठ ख्याल (तिताला)

श्रव कैसे करि जीहैं सजनी स्थामसुंदर श्रहिलोइन सर्प। राम राम में फैलि गया विष मार्यो तन-मन की सब दर्प॥ याकी लहर कहर की श्रित ही नहिं निकसत मुख सों इक हर्फ। अजनिधि बंसी धरे श्रधर पर जड़ी मंत्र जानें। यह सर्फ॥ ८०॥

### राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

श्ररी यह बात श्रटपटी हित की। जाको लगे सोई तन जाने तू कहा जानत चित की॥ दिन दिनहू नीच बढ़त खुमारी प्रीति बढ़त नित नित की। ब्रजनिधि रसियो मन में बसियो तब तें नहिं उत इत की॥

दिशा

ये री ये बिहारी बन्यो री बनरे।

प्रज्ञबेली लटपटी सज पर वारी हैं तो।

देखत ही चित रीिम भीजि गयो

तन मन धन बिलहारी हैं। तो।।

केसरि भीनी प्रतिहि प्रवीनी

निरिष्य लाज तेरि डारी हैं। ते।।

व्रज्ञनिधि दूलह दुलहिन राधा

प्यारी यह जोरी हिय धारी हैं। ते।। ८२।।

ये री रैंग भीनी बड़ेना हेली मनडारे। है मेाहनहारे। गरवीली श्रित लाड़लड़ीली श्रलवेली गुणगारे।। मेात्यौरे। सिर सेहरे। से।हे जगमग रूप उजारे।। रैंगरे। भीने। परम प्रवीने। वजनिधि फूल हजारे।। 211

### राग सोरठ ख्याल (तिताला)

ग्राज हैं। निरखत छिक जिक रही।
लाल लाड़िली दर्पन देखत हैं सुंदर छिव च्यारि लही।।
हैं प्रतिबिब प्रतच्छ लखे देकि सोभा सुख निह जात कही।
ग्रंग ग्रंग की ग्रमित माधुरी ग्रंखियाँ परत ढही।।
भूषन-बसन रहे नग जगमग रस रगमगे सही।
बैठे रहिस बहिस बिट दोक भीवाँ भुजन गही।।
संपति सुरित लूटिबे कार्जे चित गित ग्रित अपि उमही।
ग्रंजिनिधिंजू बृषभाननंदिनी हित-कटाछि किर दगन फही।।
अजिनिधिंजू बृषभाननंदिनी हित-कटाछि किर दगन फही।।
अजिनिधिंजू बृषभाननंदिनी हित-कटाछि किर दगन फही।।

कैसे कटैं री दइया परवत सम री रितया।

धन गरजत अति चपला चमकत वरषत भर जिय पर इह घितया।

सुरत दिखावत पीय पपीहा मारत मदन बदन की कितया।

प्रजनिधि विन छिन नाहीं जीवन दारों ज्यें। दरकत हैं छितिया।

प्रभा

कही नहीं जाने बीर बात इकीसे की री।
कहा करीं री मइया दइया चलत पीर अति मरम मरी री।।
घर गुरजन की त्रास लगी रहै यही सीच देह भई री पीरी।
वा त्रजनिधि के मिलन हुए बिन भयी करेजा लीरी लीरी।।
१२

### राग सेारठ ख्याल (इकताला)

हेली हे नहिं छूटें म्हारी काँग।
क्यूँ चेाघाँ साविलया सामाँ दाजीरी म्हाँहें श्राँग।।
वाँसें क्यूँ लागी तू म्हाँरे गेाठँगि भूँहाँ ताँग।
कुण चाले ब्रजनिधिरी सेजां मत ताँगे पत्नादे जाँग।। प्रा

राग सेारठ ख्याल (धीमा विताला)

होरी के बावरे हैं बिहारी।

मुख मीड्यो सब देखत मेरे। लोक-लाज तेरि डारी॥

नंदगाँव बरसाने के बिच धूम मचाई भारी।

काह को डर नेक न मानत ब्रजनिधि बड़े। खिलारी॥

प्रमा

#### राग सोरठ

लोयँ प्रियालाजी रूड़ी गेरलरा धजदार। कैलासबासी मनँद निवासी मोह्यो शिव सिरदार॥ रीभि रह्यो महादेव महेश्वर महिमा कहि हित बारंबार। पूजन करि राधे याँरा पाये। व्रजनिधि सो भरतार॥ ८॥

#### राग सोरठ ख्यात (तिताला)

बनी जी थाँरा बनड़ो लिलतिकसोर । अलबेलो उदमाद्यो अड़ोलो भ्रांखिड़ियारे। चेार ॥ होसी भ्राज उछाह ज्याहरी जोसी लेसी लाख करेार । थाँरी भ्रक बाँका ब्रजनिधिरी जोड़ी बणसी जेार ॥ ह०॥

बना जी थाँरी बनड़ोरे चित चान । थाँरी रूप-रंग-गुण सुँणि सुँणि खिँण खिँण करेछै उछान ॥

 $\times \times \times \times \times \times \times \times 11 \in \{11$ 

जी गुमानी कान्हाँ थे नहि म्हाँसूँ छाना। कहता सुणियाँ छाँना रहोजी महे सारी बाताँ जानाँ॥ कहुड़ा क्यों हाहा थे खावा धोक घणी थाँहे अब नहीं माँनाँ। गरज पडाँरा गाहक ब्रजनिधि हद सीख्या थे कपट बनाँनाँ॥ ६२॥

#### राग सारठ ख्याल ( जल्द तिताला )

मानूँ हो राज इतनी बिनती म्हारी हो राज।

हिल मिल करि रस-रेल कराँ निस भाज
रहीं मैं दासी थारी हो राज॥

नैंग बिँच्या श्रलबेलिया सी श्रब
लाज जगत री क्याँरी हो राज।

तन मन सुफल करो अब म्हारी

अजनिधि बिपन-विहारी हो राज॥ €३॥

कधो इम ऋष्त-रंग अनुरागी।

दृष्टि पर्यो जब तेंवह सुंदर रहें मूरत हिय मैं नित पागी।।

तिरछी बंक कटाछि हगन की डर में फँसिके लागी।

दासी भई हम सब ब्रजनिधि की तो क्यों हमको लागी।।

हिंदा भई हम सब ब्रजनिधि की तो क्यों हमको लागी।।

#### राग सेारठ ख्याल ( तिताला )

लाल ते। गुलाली लोयण क्यों
राज किणजी करिया।
चलदल लोल किथें। कस्माल चेलि
किथें। दोय नैण मानूँ माणक धरिया।।

डाँक प्रीत निसरति दे कुंदन
प्रेम सुघर जड़िए जड़िया।
उग्री भत्वक ग्रंग ग्रंग पर लाली

अजनिधि भला जी थे भाव में भरिया।। ६४॥

लाड़ीजो री खिजण में मुरड़ घणी हो रूड़ी।
ठाढ़ी उरड़ माँन में गाठी आड़ी छिब बाढ़ा राज नहीं कहुँ कूड़ी।
भाणा पटरा घूँघट माहीं कर चमके कंकण अर चूड़ी।
यह सोभा देखणरी जजनिधि बात बणावा किई अति अल भूड़ी।। स्दै।।

होजी व्रजराज नवेला आज म्हारे आज्योजी म्हेलां। छिब छाक्या नैणां मतवाला साँवरा बिहारी ने म्हे भुज भर भेलां।। मनरी उमँग थांसूँ म्हारी लो मीरी गरसव बसारेलां। छुपा करे। व्रजनिधि सब म्हांपर कोक-कला कब पगसों पेलां।। स्था।

राग से।रठ (तिताला)

होजी नहे तो जायीछै जी राज

काज आज कियीरे सिधारा।

उग्र बस कीया निस रसरँग पाग्या

नैंया उग्रांदा नहे तबही निहारा।।

छिलियानूँ छललीधो छबीलो

मनरा मनोरथ सारा।

इजिनिधि सुघर सलोगी प्यारी

भँग रॅंग सँग किर संबही सँवारता॥ ६८॥

राग सोरठ ख्याल (जल्द तिताला)
मोहन नैनिन वैठ्यो कीकी।
कहा कहें। ए री यह ही की मूरित चढ़ी चित्त में पी की।।
चेप चै।गुनी चाह चटक सो लगी रहे री जी की।
अजिनिध की अखियाँ अति तीखी मारि जिवावत सीखी नी की।। स्टा

नैना सैन पैन सर मारे।
मैन उठावत ग्रंग ग्रंग में बैन कहे नहिं जात उचारे।।
रूप-पनारे श्रदा-ग्रगारे मोहन पर मन वारे।
श्रॅखियन तारे सुरत लारे जजनिधि सों यह ही उरकारे।।१००॥

### राग सोरठ ख्याल (पस्तो )

में। हि रैन-दिना निहं, से। वन दे यह सुपने आय विगे। वेरी। गोरी श्रॅंग लिख चेरे दें। रे में। हि केसरि-रंग भिजे। वेरी। मेंरे रूप भये। में। वेरी में। सनमुख ही जे। वेरी। निहं निकसीं घर तें कहुँ वाहिर रे। कि राह टकटे। वेरी। जो। जाऊँ जमुना-जल सजनी ते। मेरे सँग हे। वेरी। चितविन वंक निसंक डारिक मन-मानिक को पोवेरी। जो। को। नारि निहारे वाको लोक-जाज सो खे। वेरी। मदन-अगनि तें तनिह जरावे हिलि मिलि फेरि समे। वेरी। फुल के करम धरम अरु धीरज सबर सरम की धे। वेरी। श्रव तो प्रीति-रीति में रिचहें। व्रजनिधि प्रान विज्ञां वेरी। १०१।

### राग सोरठ ख्याल (तिवाला)

यौरा ये रसराहो लोभी राज मोसूँ हो भली जी करी। संगिहि रंग प्रगट सो मन में प्रीति-रीति राज व्रामें छरछरी॥

#### ब्रज निधि-यंथावली

कूड़ा कोल किया सबसोंही इण मुख कूड़ी बात भरी। इजिनिधि ग्रव म्हें थाँ हैं जाण्या विधि ठगबाजीरी बाँगि धरी।। १०२॥

राग सेारठ (जल्द तिताला)

होजी म्हॉस् बोलो क्योंने राज अग्राबोले नहीं बग्रसी। चूक पड़ी काई सोही कहो जी साँच भूठ यो छग्रसी॥ सो क्यॉरा सिखलाया खिजोतो प्रीत-रीत कुग्र गणसी। जनिधि कपट-लपटरी भापटा सीखग्रहारे। थाँसों भग्रसी॥ १०३॥

राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

भूठी ही खिजण क्यें। ठाँणीं

जॉणीं ऊँ सजगसीं मिलिया।

भें लजाँगीं नैणाँ प्रीति घुलाणीं

चूँघटड़ा बिचि भ्रँग रस रिलया।।

भ्रनोखी उरड़ पर मारी मुरड़ वारी

दीखे राज नँदरा कुँवर मन भिलिया।

व्रजनिधि ठग सिरताज अड्गऊँ

,चटक मटक कर लटक सों छलिया।। १०४।।

राग सोरठ ख्याल ( तिताला )

लीयण सलीणाँ ही शौरा

ग्रमल ग्रह्मक छक छिकया।

साजनरा हित मदरी खुमारी

जियामे घुल घुल रुल रुल पकिया।।

सौवलिया सेंखरा रसमें

यहर यहर जक यकिया।

हिय टकटकी ठग्या सा क्यों अब

निइचे बजनिधि प्रीतमें ठिकया।। १०५।।

नैण तो लग्यारी हेली टण अलवेलिया लारें।
पकिं तकिं लोभीड़ा मन में लैर लगाय लियो छै जी वॉरें॥
अब तो कॉणि वॉणि के निकली औण नहीं नहें किणरे सारें।
बौका विहारी ब्रजनिधि वालमसूँ मिलि रहत्याँ या मनमानी नहारें १०६

नैयाँ मॉर्ही क्योंजी माँन मरोड़।

मरजीरो गरजी गिरधारी ये क्यों राख्या जी तेड़।।

पहली ते हित करि अपणाया चाहिजे अर्वे निभाणों ओड़।

वौका विहारी जजनिवि ने देखे। टभा छे कर जोड़।। १००॥

राग सेारठ ज्याल (जल्द विवाला)
हे गाजें वाजें गहरे निसान घुरें।
ग्राज दसरघ महाराजरे जपर जसरा चेंबर दुरें॥
रामचंद्र को जनम हुवो सुनि इच्छ्या ग्रमरापुरें।
वंदीजन हय-गज-घन पावत गहगट द्वार जुरें॥
ग्रानेंद मेाद च्छाह हरष सें। नचत निटय फमकती सुरें।
किव रसना कीरित सें। वाड़ी उक्ति ग्रम्ही फिरें॥
स्याम सुंदर सुम निरखण ज्यावत वहुवा दें।रि चरें।
ग्रजनिधिदास कहे चिर जीवे। खल जन सबिह डरें॥ १०८॥

राग सेारठ रेखता (तिताला)
वह सब्ज सनम प्यारा इकदम न कीजे न्यारा।
रिखए समाय सारा चरमें का करके तारा॥
जब होय दिल गुजारा मतलब यही हमारा।
सब सब रहे पुकारा मेरा जनम बिचारा॥
खलकत की नींद खोई इकदम भी मैं न सोई।
ऋजनिधि की कहिए तुम्म पै आहि लोक-लाज धोई॥ १०-६॥

#### ब्रजनिधि-यंथावली

राग से। रठ ख्याल ( जल्द तिताला )

दोहा

हवा महल यातें किया, सब समभी यह भाव। राधे कृष्त सिधारसी, दरस परस की हाव॥

ख्याल

दसमीं दिहाड़े घर आवज्योजी
राज महारे श्रीराधे में लेलारजी।
सब थारी थे देखि रीभित्स्ये।
करिस्यां जी महे मंगलचार जी॥
दासी तो महे जनम जनम री
तीनलोकरा थे सिरदार जी।
थारी तरफ गया थे ज्ञजनिधि
मानूँ दियो दरस सुखसारजी॥ ११०॥

राग सेारठ ख्याल (इकताला)

निगोड़ा नैणाँ पकड़ी बुरो छै जो बाणि। जा लिपट्या कपटी मेहिन सें। नहीं मानी छैजी आणि।। लाज सौतिरे म्हारे याता तोड़ो छै जो कुत्त-कांणि। है ब्रजनिधिरा सजन सनेही फोर हुवा छैजी अणजाणि।। १११॥

#### बधाई

राग से।रठ ख्याल ( जल्द तिताला )

नंदजीरे त्राज अति हरष उछाह।
त्रिभुवनपति जायो सुत जसुमति रूप मनेहर वाह॥
त्रानँद पूरि रह्यो सबके उर मे देव करत फूजन बरवाह।
त्राठसिधिनवनिधि ल्यायो व्रजनिधि छायो बज मे चाह उमाह॥ ११२॥

श्रीव्रज पर जस-धुज श्राज चढ़ी री।
कान्त कुँवर हूवे। नँदजीरे श्रानँद उमेंग बढ़ी री।।
नीवित बजे सजे श्रित सुंदर सब ग्वालिन सुनि हरिष कड़ी री।
लिख व्रजनिधि तन-मन-धन वारत श्रद्धत श्रीप मड़ी री।। ११३॥

#### राग सोरठ सारंग ( जल्द तिवाला चाल ल्हर )

देखी तेरी एड़ी अने। खी । साँभा समै सूरज सम भालकत मर्कतमिन सों चे। खी सी ॥ पे। इपीरी मंगल मनु भालकत लाल जवाहर जे। खी सी ॥ इजनिधि की तन-मन-धन-धीरज-प्रान-प्रीति ले पे। खी सी ॥ ११४॥

#### राग सोरठ ख्याल (धीमा तिताला)

थाँकी काँनी थे जावा जी ओगण महाँका मित देखा।
प्रथम-उधारन विड़द कहे छै जोंने जो में नीकाँ पेखा।
प्रथमीं छाँ महे नहीं जी ठिकाणूँ था बिन कुणपर कराँ परेखा।
जजनिधि महाँने थाँजा कहें छै भीड़ करेगें या कुण लेखा।। ११५॥

#### राग से।रठ ख्याल (तिताला)

म्हौंने क्यों चितारों ने जी राज

क्यों जी हो विसासी अलविलिया।
कूड़ों दे विसवास साँभरों
रेण सँण किणरे रसरिलया॥
कोड़ि बात अब हाथ न आवाँ
थेता प्रीति रीति सों टिलिया।
बचनाँ गिलिया छो व्रजनिधि थे
सारों ने कलबल सों छिलिया॥ ११६॥

#### ब्रजनिधि-प्रयावली

राग सोरठ ख्याल ( जल्द तिताला )

मो भागन नीकी तुम करियो। बत्सलता मो पर तुम ल्याके यह जिय में दृढ़ धरियो। कुटिली कल्लष कल्ल को कपटी लंपटता मेरी जु बिसरियो। बाई गवरी बिनती जजनिधि सों करिके मोहि डबरियो। ११७॥

इति श्रोमनमहाराधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिहदेव-विरचितं श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली संपूर्णम् शुभम्

# (१६) दुःखहरन-बेलि

#### रेखता

तू तीन लोक के नाथ सब हैं सिहारी साथ। सबही है तेरे हाथ सब गावे तेरी गाथ।।१॥ तूही है तात मात सब तेरी करी बात। रहे बिस्व तेरे गात तुभा नाम अघ-निपात ॥ २ ॥ व्रज-नंद-घर मैं ग्राय श्रीकृष्न तू कहाय। जसुदा कै। ले दिखाय मुख माहि बिस्व माय ॥ ३॥ श्रागी भए हो राम दसरथ नृपति कै धाम। जस गार्वे स्राठी जाम पावै' हैं मुक्ति ठाम॥४॥ चोईस रूप धारिके कीन्हे ग्रनेक काज। श्रीर क्या सिफत करीं कीए केई समाज॥५॥ मेरीहि बेर भूल क्यों रहे हैं। ब्रज के राज। भूलै ना अब बनैगी अपने की है यह लाज।। ६॥ बाने की लाज रखना अब ते। यही सला है। इस नाव भोजरी का तुही भला मला<sup>२</sup> है।। ७॥ कैयों गरीबें ऊपर तू रीिक के टला है। मुभा पर मिहर जो कीजे त्रालम मे रहकला है।। 🗆 ।। मेरी न कानि जाना नहिं गुन्हा दिल में लाना। अपनी तरफ कै। आना फिदवी को ना चिराना।। स।। मेरी ही बेर मोइन तुम भूलि क्यों रहे हो। मेरे ही पाप माहीं तुम जाते क्या बहे हो।। १०॥

<sup>(</sup>१) सवा=सवाह। (२) मला=मलाह।

मेरी तरफ से जग के अपवाद सब सहे हो। कानों को मूँदि बैठे क्यों जी किथर टहे हो।। ११॥ ष्प्रालम जो कहता हैगा तुमकी गरीब-परवर। यह भी सुखन सुना है तुमही हो देव-तरवर ॥ १२॥ तहकीक करि कहा है तुम हो दया के सरबर। ऐसी करी है कर पर सत दोस धरा गिरवर॥ १३॥ लाखें विरद तुम्हारे कैयों के काम सारे। दिल के दरद बिडारे ऐसे हो प्रान-प्यारे॥ १४॥ मेरी जबून करनी जिसके न दिल में घरनी। तुभा नाम की सुमरनी रखता हूँ दुख की हरनी ॥ १५॥ तुमही ने पेस कीया चरनों लगाय लीया। म्रसवाब खूब दीया म्रब क्यों कठोर हीया।।। १६॥ श्ररजी हमारी लीजे श्रप्तसोस दूरि कीजे। मुक्तको दिलासा दीजे तबही ते। दिल पतीजे ॥ १०॥ सब पर निगाह तेरी क्या साँभ क्या सबेरी।😓 सुनकर फरवाद मेरी श्रॅखियाँ किधर की फेरी ॥ १८ ॥ मेरी निगाह सेती पाई है मीज येती। फूली-फली है खेती करते है। क्यों पछेती॥ १६॥ र्तेंही चमन लगाया तूही बहार लाया। गुल फूलने पै आया अब क्यों तें दिल चुराया ॥ २०॥ दिल क्यों कठेार कीना पहले ते। मन की लीना। जिससे कठिन है जीना फटता रहै है सीना॥ २१॥ अब दुख नहीं है डटता तुमही सै दीखें कटता। सचमुच तुम्हीं सै हटता मेरी न देखो सठता॥ २२॥ तुमकी भी देखे हैंगे हम श्रजब है।ल के। सच भूठ करना उलट पलट किसी कील के॥ २३॥

कहलाते हो अमील कही कीन मील की। अब हम तुर्न्हें पिछाने जुहो बड़ी तील की।। २४-॥ कल्लुभी मिहर न लाते हो दिल मैं जुक्या धरी। दीदार करते हैं ता मूरत है रंग भरी।। २५।। बाहिर भी धौर छंदर कछ यं सलह करी। हो ख़ब छल की सीखे आदत ये क्या परी।। २६।। तुम कीन तरह माना हमकी सुना दो काना। इस राह मैं हि जाना जब ता रहम की ल्याना ॥ २७ ॥ इतनी जो बेवफाई तुमको नहीं है लाजम। खलकत बुरै कहेगी कहु उठेगी तो जाजम।। २८।। हमरेहि भाग तुमनै प्यारे खाई हैगी माजम। दिल बीच लाज धरके सुख के सजा दे। साजम ॥ २-६ ॥ हम ते। नहीं करी है कहने में कछ कसी। इतना भी सुखन सुनतेहि तुमरे भी दिल जमी।। ३०॥ हमरे भी दिल की श्राफत सबही गई गमी। यह बात सुनके चरनें। जजबाल भी नमी।। ३१।। हमरी जो क्या चली ई है दासी के गुलाम। तुमने दि कुपा करके सिर पै बैठे सुबे स्याम ॥ ३२ ॥ तुम दुख हरन किया है सब सुख के किए काम। मो से अधम को तारे। ब्रजनिधि तिहारा नाम ।। ३३ ।।

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई प्रतापसिहदेव-विरचितं दु:खहरन-वेलि संपूर्णम् शुभम्

## (२०) सोरठ ख्याल

राग सोरठ ख्याल (जल्द तिताला) अरो यह लालन लिलत त्रिभंगो।

व्रजराज कुँवर नवरंगी ॥ १॥ सिर धरे जराव कलंगी।

पासाक खुली है सुरंगी।। २।। होरी खेलन माँभ डपंगी।

हारा खलन माम डपगा। बंसी को तान तरंगी॥३॥

छंछाय छैल छेल उछंगी।

प्रदायल ग्रंग उमंगी।। ४।।

गावत है गारि ग्रमंगी।

सुनि जात दिलों की तंगी || पू || वह कुंज बिहार इकंगी |

रॅंग रास रहिस की जंगी ॥ ६॥ टेखे सें चित रहे दंगी।

समसेर कड़ी ज्यों नंगी॥७॥ रॅंग भीर्ने ग्वालनु - संगी।

वै **ब**ड़े खेल के खंगी।। ⊏।। इत झाई राधा चंगी।

सँग सखी सबै इकरंगी॥ ६॥ मनमोहन जीतन ढंगी।

उमगी ज्यैं। सावन गंगी॥१०॥ हरि लिए पेरि भरधंगी।

भइ ग्वालन की मित पंगी।। ११।।

यह मच्यो फाग श्रड्वंगी।

गुलचा हू देत कुढंगी॥ १२॥

गुल्ला इड्त पचरंगी।

मांची है धूम श्रयंगी॥ १३॥

बाजे बहु बजें सरंगी।

बीणा मृदंग सहचंगी॥ १४॥

डफ ढोलक ढोल उतंगी।

धुमड़े दुहुँ ग्रेर पढंगी॥ १५॥

पिचकारी चलत सुधंगी।

हरि पकरि लिए कर कंगी॥ १६॥

"त्रजनिधि" द्यां फगुवा मंगी।

वारों में कोटि श्रवंगी॥ १७॥

यह लालन लिलत त्रिभंगी।

त्रजराज कुँवर नवरंगी॥ १८॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रो सवाई प्रतापसिंहदेव-विरिचतं सोरठ-ख्याल संपूर्णम् शुभम्

# (२१) ब्रजनिधि-पद-संग्रह

पूर्वी

दइया हम नाहीं जानी यह गाथ।
टैं।ना सो पढ़ि डार्गो री मोपै बाँधि लियौ जिय साथ॥
मैं कहा जानीं यह जिय कारी प्रान गिह लिए हाथ।
ब्रजनिधि स्थाम सुजान सनेही ब्रज-जुवतिनं की नाथ॥ १॥

माई री मोहि सुहावै स्थाम सुजान कुँवार।
कटि पट पीत पिछौरी बाँधे अनूप रूप सुकुवार।।
देखत कोटिक मनमथ लाजें होत हिये की हार।
वजनिधि परम छवीली मोहन सीभा सरस अपार।। २।।

#### काफी

अब मैं इंस्क-पियाला पीया।
चिंद्र गई रूप-खुमारी प्यारी मग जग जक सैं जीया।।
हुस्त दिखाइ साँवले प्यारे मन जबरी सैं लीया।
अब तो निधड़क हुवा खलक मैं सच्चा बजनिधि कीया॥ ३॥

### सोरठ

गोविंददेव सर्न हैं। आयो।
जब तुम कुपा करी यह मोपै तब तें मैं सुख पायो॥
दीन हीन मलीन छीन मैं जाकी तुम अपनायो।
मैं निहं लायक कछू पातकी बजनिधि बहुत जनायो॥ ४॥

## पूर्वी

खूब यार मास्क मिलाया वे।
सुंदर स्थाम नंद की छीना हिंस बतरान सुहाया वे।।
अति चंचल अनियारे नैना मेरा चित्त चुराया वे।
अजनिधि रूप-उजागर मोहन सोहन स्वामी पाया वे॥ ५॥

# पूर्वी (पंजाबी भाषा)

इस्त दीदवा बतलावीं वे माशूकाँ मैंडे। क्यों निहं बुभतदा हाल ग्रमाडा दरस दिवाँगी तैंडे॥ मोर मुकट पीतांबर धारें भन्नि ग्राँवीं इस पैंडे। "व्रजनिधि" गोकलचंद बिहारी मैथें। क्यों श्रव ऐंडे॥ ६॥

#### सारंग

अधा अपने सब स्वारथ के लोग।

अप जाइ जुबजा-सँग कीनों हमें सिखावत जोग॥
हम तैा दुखिया भई सबै अब विरह लगाया रोग।
"बजिनिधि" अधर-अमृत-रस पाया कैसे सहैं वियोग॥ ७॥

## बिलावल

कृपा करो वृंदाबन-रानी।
महिमा अमित अगाध न जानीं नेति नेति कहि बेद बखानी॥
तुम है। परम उदार स्वामिनी मनमोहन के प्रान समानी।
''व्रजनिधि'' की अपनी करि लीजै दीजै वृंदाबन रजधानी॥ द॥

### हमीर

साँवरे सुंदर बदन दिखाई।
देखे बिन छिन जुग सम बीतत नैन चकीर सिराई॥
मी तन तनक चितै रस-सागर रूप-सुधा बरसाई।
"त्रजनिधि" ही बिलहारी तो पर मुरली टेर सुनाई॥ ६॥
१३

तेरी चितविन मेाल लई।
जब तें छिबि देखी इन नैनिन सुधि-युधि सबै गई॥
मेा तन चितै मंद मुसकिन सो हिय हित १-बेलि बई२।
परम सुजान चतुर ''ब्रजनिधि" तुम अद्भत पीर दई॥१०॥

### खंमाच

हम तै। राधाकुष्न-उपासी ।
गै।र-स्याम ध्रिभराम मनेहर सुंदर छिब सुख-रासी ।।
एक प्रांन तन मन दोऊ नित बृंदा-विपिन-विज्ञासी ।
छपा-दृष्टि तैं पाई ''व्रजनिधि'' दंपित खास खवासी ।

## सोरठ

े लागी दरसन की तलबेली । कब देखें। वह मोहन मूरित सूरित अति अलबेली ॥ बामभाग बुषभान-नंदिनी सँग लिलतादि सहेली । ''ब्रजनिधि'' दंपित संपित कार्जें मैंड़ रेनेम की पेली ॥१२॥

## विहाग

करीं किनि कैसेहुँ कोऊ उपाई। व्रजमोहन के रंग रँगी री थ्रीर न कछू सुहाई॥ कह्यों न मानतिँ अखियाँ मेरी लागो विरह-बलाई। अरवरात ये प्रान सखी रो "व्रजनिधि" मोहि दिखाई॥१३॥

<sup>(</sup>१) हित = प्रेम। (२) वई = वोई। (३) यह ११ वी पद वहुत मिद्र हैं। (४) तलवेली = तालावेली, उतावली। (४) में इ = मेड़, पाल। (६) श्ररवरात = (निकळकर पास जाने को) श्रद्भवदाते, छुटपटाते।

नैना ग्रंचल-पट न समाई।
कारा-सॉकर से बाँधे तर ग्रति चंचल भिज जाई॥
वारीं मृगज मीन खंजन ग्रलि सरसिज तें ग्रधिकाई।
सैननि मोहि लियो "जजनिधि"मन निरखि हरिख बलि जाई ॥१४॥

# नाइकी (कान्हरा)

सौंवरे सलोने से। ये भ्राँखियाँ मेरी लगीं री।
कल न परत देखे बिन सजनी सबही रैनि-जगीं री॥
ग्रंग ग्रंग उरक्तीं सुरक्तत नहिं प्रोतम-प्रेम पर्गी री।
समकाई कैसे के समकों ''ज्ञजिनिधि" ठिगया-रूप ठगीं री॥१५॥

### काफी

दिल पीया पियाला महरदा।
लाली शव रेाज चस्में विच सेरी मस्त सहरदा।
खूब यार सुंदर मनमेहिन चीराफ बाल हरदा।
कुरवानी ब्रजनिधिदे ऊपर सुमरण ग्रठ पहरदा।।१६॥
तुभ वेखणनूं दिल चाहै मैंडा जानी स्याम पियारे।
महर करें। दुक दरदबंद पर बंसी-तान सुना रे॥
पड़े तड़फते ग्रासिक घायल ये चस्मोदे मारे।
है महबूब खूब ग्रति सुंदर "व्रजनिधि" ग्रोर निभा रे॥१७॥

प्यारा छैल छत्रीला मोहन । निस-दिन रहत पियासी ऋॉर्खें दुक मैंडी वल जेाहन ॥ ले ऋब खबर महर<sup>२</sup> कर मुक्त पर लगन लगी है गेाहन । मुटमरदी नाहक क्यों करदा जानी ''ब्रजनिधि" सोहन ॥१८॥

<sup>(</sup>१) यह १४वां पद बहुत प्रसिद्ध श्रीर सरस कान्य है।, ऐसा ही १४वां भी है। (२) महर = मिहर, दया।

मालकोस

तरिन-तनया-तीर द्वीर-मंडल खच्या रच्या तहाँ रास राधा छबीले रवन । तत्त थेई कहें गान किर मन गहें बजत बीना पणव मुरज दुम दुम परन ॥ करत ग्रिमनय निपुन रिसक रस में मगन लेत गित सुलफ दोऊ गार-सावल बरन । सखी लिलतादि उघटत तहाँ ताल दे

निरखि ''ब्रजनिधि''-रुचिर-रूप द्रगमन-हरन॥१८॥

## बिहाग

सखी री विरहा विवस करै।
नव-घनस्याम कमल-दल-लोचन विन छिन कल न परै।।
चातक लौं पिय पीय रटै जिय क्योंहु न धीर धरै।
''ब्रजनिधि'' नंदिकसीर छबीलो नैनिन तें न टरै॥२०॥

### भैरव

लगें मोहिं खामिनी नीकी।
मृगनैनो पिकवैनी प्यारी सुखदायिनि पिय-हो की॥
बृ'दाबन-रानी मनमानी चूड़ामिन सब ती की।
कुपा करें। बुषभान-नंदिनी ''ब्रजनिधि'' जीवन जी की।। रशा

#### विलावल

लित पुलिन चितामिन चूरन थ्रीर सरितवर पास मना। दिच्य भूमि दरसे जल परसे तनक रहत तन में तम ना।। दुतिय कीन किव बरन सके छिव-महिमा निगमह की गमना। भजन करी निसि-वासर "व्रजनिधि" श्रीवृ'दावन जै जमुना।। २२॥ सुरित लगी रहें नित मेरी श्री जमुना बृंदाबन सों।
निस-दिन जाइ रहीं उतही हैं। सोवत सपने मन सों।।
बिना कृपा बृषभान-नंदिनी बनत न बास कोदिहू धन सों।
"ब्रजनिधि" कब हैहै वह श्रीसर वन-रज लोटैं। या तन सों।। २३।।

## देवगंधार

मेरी स्वामिनी सुख-कारिनि । राजति नवल-निकुंज-भवन में प्रीतम-संग-विहारिनि ॥ डठीं डनींदी सुभग सेज पर स्याम-भुजा-डर-धारिनि । सो छवि सरस वसी ''व्रजनिधि'' डर कुपा-कटाळ-निहारिनि ॥२४॥

### धनाश्री

छवीली राधे कव दरसन देहै। ।

तुव-मुख-चंद-चकोरी ॲखियनि रूप-सुधा अववैहै। ।

यह आसा लागी रहै निस-दिन कव मन तपत बुकैहै। ।

करिकै कृपा कहै। ''व्रजनिधि'' की कव अपनी करि लैहै। ॥२५॥

#### मलार

करत दोऊ कुंज मैं रस-केलि। डोलत रतन-जटित थ्राँगन मैं थ्रंसन पर भुज मेलि॥ बोलत मोर घटा जल बरखत हरित भ बन-बेलि। गावत राग मलार सरस सुर ''त्रजनिधि'' संग सहेलि॥२६॥ प्रिया-पिय पावस-सुख निरखेँ।

चपला चमक गगत घन-मंडित नव जलघर बरखें।। बोलत चातक मोर पपीहा परम प्रेम परखें। लिलतादिक गावतिँ मनभावतिँ व्रजनिधि मन हरखें॥२०॥

<sup>(</sup>१) श्रसन पर = कंधेां पर ।

## गौरी

जय जय राधा-मोहन-जोरी।
नवनीरद-घनस्याम-बरन पिय दामिनि सी तन दीपित गोरी।
बिह्नरत लित निकुंज-सदन में गावति गुन सहचरि चहुँ श्रीरी।
निरखत प्यारी की छबि ब्रजनिधि श्रॅखियाँ भई चकोरी॥२८॥

### सारंग

जै जै जजराज-कुमार की।

ग्रंग ग्रंग के ऊपर वारों कोटि कोटि छिव मार की।

जाकी गित कोऊ निहं पार्व लीला लित अपार की।
नेति नेति करि निगमहु हारे कि न सकें निरधार की।

कापे बरनी जाति लिलत अति ईसुरता ग्रोदार की।

ग्रकरन-करन समर्थ साँवरा सोई भीखम उचार की।

ग्रन तें बज्ज करे छिन ही मैं करत बज्जगित छार की।

होत रंक तें राव तनक मैं जापे दृष्टि सुढार की।

भक्त-गिरा साँची करिबे को दारुमई करी सारकी।

ग्रजामेल से पितत ग्रनेकन तारत नाहिं ग्रवार की।।

ग्रज्जनिधिं करी न परित कछ जज-जुवितन के जार की।

ग्रज्जनिधिं करिके कुपा दीजिए सेवा निस्र विहार की।।

ग्रजनिधिं करिके कुपा दीजिए सेवा निस्र विहार की।।

ग्राह्मनिधिं करिके कुपा दीजिए सेवा निस्र विहार की।।

# पूर्बी

रसिक-सिरे।मिन स्याम, कहै। क्यों ऐसे निटुर भए।
पहले तै। मन बाँधि लिया हैंसि श्रम छिटकाय दए॥
नेह लगाइ हाइ मा हिय मैं दुख के बीज बए।
''ज्ञजनिधि" कीउ भली निधि पाई वाही ग्रीर छए॥३०॥

<sup>(</sup>१) गोरी = गौर वर्ण की सु'दरी। यहाँ 'गोरी' से श्रीराधिका का श्रर्थ श्रमित्रेत है। (२) श्रीदार = श्रीदार्थ, उदारता।

### रामकली

ऐसे ही तुमकी बिन द्याई, भले भले जू कुँवर कन्हाई।
मोहन हैं मोहे निहं कितह कहा जाने कि कुपीर पराई।।
हम भोरी तुम चतुर सॉवरे यह रचना विधि कै।न रचाई।
"व्रजनिधि" ग्रीरन के सुखदानी हम तुमसों बेदनि-निधि पाई॥३१॥

## रामकली (ताल रूपक)

हम व्रजवासी कवै कहाइहैं।
प्रेम-मगन हैं फिरैं निरंतर राधा-मोहन गाइहैं॥
मुद्रा तिलक माल तुलसी की तन सिंगार कराइहैं।
श्रीजमुना-जल रुचि सें अचर्वे महाप्रसादिह पाइहैं॥
कुंज कुंज सुख-पुंज निरिख के फूले ग्रॅंग् न समाइहैं।
कुपा पाइ प्यारे "व्रजनिधि" की विमुखन भले हैंसाइहैं॥३२॥

### बिहाग (ताल जत)

प्रान पपीहन कै। मित सोखै।।
हप-माधुरी बरिस पियारे बेगि आहकै हमकै। पोखै।।
रटत निरंतर नाम तिहारी कंठ सूखि भयो जीवन धोखै।।
कहिए कहा कहै। अब "ब्रजनिधि" जो तुम चाहे। सो सब चोखै।।३३॥

### ईमन

प्यारीजू की चितविन मैं कहा टोना।
मोहि लियो मिठवोलन ढोलन सुंदर स्याम सलोना॥
चचल चख माते राते मृग-खंजन-मीन-लजोना।
"व्रजनिधि" लाल विहारी हित सों भुज भरि कंठ लगे। ना ॥३४॥

# केदारा

# चलींगी री लाल गिरधर पास।

रहाँ अब निहं जात मोपै करी जग उपहास ।।

रितु सबै सोचत गई सुभ भयो सरद उजास ।

सहाँ कैसे जाइ सजनी बिरह की अति त्रास ।।
बेन-धुनि विज रही बन मैं रच्यो पिय नै रास ।

तहाँ ले चिल व्रजनिधिहि मिलि सफल करिहीं आस ॥३५॥

# ईमन

नचत मनिमंडल पर स्थाम प्रिया सुकुवारी।

उदित सरद चंद बहत पवन मंद पुलिन

पवित्र जहाँ फूली है विचित्र फुलवारी।।

बाजत मृदंग गति लेत हैं सुगंध दे।ऊ

तान की तरंग रंग बाढ़िंगों है महारी।

निरित्व छवीली की छिब "व्रजनिधि"

प्यारे प्रेम-बिबस उर धारी।। ३६॥

# भैरव

आश्रो जू आश्रो प्रानिपयारे, रूप छके रस बस मतवारे। जामिनि जगे पगे भामिनि सँग नैन रसमसे अरुन तिहारे॥ पीक-लीक सोहत कपोल पर कज्जल अधर-छाप छिब भारे। ''त्रजनिधि" मदनदेव पूजन करि लै प्रसाद इत' भले प्थारे॥३७॥

<sup>(</sup>१) बेन-धुनि = वेग्रु (दंशी) की ध्वनि । ्री

### ब्रजनिधि-पद-संग्रह

## विलावल ग्रन्हैया

को जाने मेरे या मन की।

रटना लगी रहै चातक लीं सुंदर छैल साँवरे घन की।।

जब तें स्रवन परी बंसी-धुनि दसा भई ग्रीरे कछ तन की।

लीचिल मोहि सखी ''व्रजनिधि'' जहाँ वहै गैल श्राष्ट्र दाबन की।।३८॥

### बिहाग (ताल जत)

कर पर घरे चरन प्यारी के छिब अवलोकत लाल विहारी।
नख-मिन मैं प्रतिबिंब देखि कै हगन लगाइ करत मनुहारी।।
कबहुँक चूमि लगाइ हिये से। प्रेम-विबस सुधि देह बिसारी।
"वजनिधि" मना रंक निधि पाई प्रान होत बलिहारी।।३-६।।

# विलावल (धीमा तिताला)

वंक विलोकिन हिये श्रारी री।
जब तें दृष्टि परे मनमोहन लोक-लाज कुल-कानि टरी री।।
दिन नहिं चैन रैन नहिं निद्रा ना जानी विधि कहा करी री।
है निसंक "व्रजनिधि" सो मिलिहीं सो वह है है कीन घरी री॥४०॥

## बिहाग (जल्द तिताला)

प्रानिपया की बेनी गूँथन बैठे मोहन केस सँवारें। सरस सुगंध फुलेल मेलिकों कर ककही ली पाटी पारें।। लिलित सखी सनमुख तहाँ ठाढ़ी मिनमय दर्पन हित सों धारें। निरिष छबीलों की छिन्। किनिधि अपेम-बिनस सुधि-बुधिहि बिसा ें ४१

## परज वा सोरठ

श्रव तै। भूले नाहि बनै। विपति-विदारन गिरधर तुमहीं सुख मैं मिलत घनै॥ मैं श्रति दीन कछू नहिं लायक तुम विन कै।न गनै। कैसे हूँ करि पार करोगे ''ब्रजनिधि'' सरम तनै॥४२॥

### सेारठ

सैयो म्हारी रिसयो छैल मिलाय।
गुण गंभीर उजागर म्हारी मनडो लियो लुभाय॥
सुखदायी उर ग्रंतर बिसयो नैणॉ छिव रही छाय।
"त्रजनिधि" रिसक मनोहर मूरित देख्या हियो सिराय॥४३॥

# बिहाग (ताल जत)

प्रोतम दोऊ हैंसि हैंसि कै बतरावैं। बत-रस-मगन भए नहिं जानें योंही रैनि बिहावें॥ निरिख रहे छिब रूप-माधुरी मुहाचुही जिय ज्यावें। "ब्रजनिधि" रसिक सनेही हित सों प्रान प्रियाहि लड़ावें॥४४॥

## बिहाग

म्रहो हरि बिलंब निहं करिए। दीनबंधु दयाल करुना करि बिपति हरिए॥ कहा तुम बिन कहा कार्सो बृथा दुख भरिए। लाज मेरी ताहि ब्रजनिधि बेगि इत ढरिए॥ ४५॥

## सारठ

हरि बिन को सनेह पहचानै। सब ग्रपने स्वारथ के साथी पीर न कोऊ जाने॥ यह जिय जानि स्याम-स्यामा के चरन-कमल चित ठाने। "ब्रजनिधि" कहत पुरान सकल हरि हित के हाथ बिकाने॥४६॥

# कन्हड़ी (जल्द विवाला)

है को री मोहन अति नागर। चंचल नैन 'विसाल रसीले सुंदर रूप मनेहर सागर॥ विन देखे छिन कल न परित है देखे से। अति होत उजागर। अब तै। कैसे मिलैसखी री "ब्रजनिधि" है सब गुन की आगर॥४०॥

### कन्हड़ो

दोत लगे है मनही न्यारे।
भाजे रहत नेह मैं निस-दिन मीन-चकोरन हू तें भारे॥
सुंदर स्थाम सलोने लोने करि राखे नैनन के तारे।
छके रहें "ज्ञजनिधि" की छिब मैं तिन्हें और निर्ह लागत प्यारे॥४८॥

## हमीर

पिय प्यारें। राधे मन मान्यों।
रिसक्-सिरोमिन नंद महर के। छैला सब रस-गाहक जान्ये।।
मनमोहन रस-सागर नागर ऐंड़ भरते डोलत ग्रिममान्ये।।
"व्रजनिधि" स्याम सुजान सनेही देखत जिय ललचान्ये।।।४-६॥

### केदारा

स्याम गोरी की माल फिरावै। कबहुँक अधरिन घारि मुरिलका अद्भुत गुन-गन गावै॥ अंग अंग की परम माधुरी सुमिरि सुमिरि सचु पावै। "त्रजनिधि" प्रानिपया राधे की छिन छिन छुपा मनावै॥५०॥

राधे रूप-सिधु-तरंग।

कहो बरनी जात का पै माधुरी ग्रॅंग ग्रंग ॥ १॥ जुग कमल-दल पर जुगल ग्रहिफल ग्रहन मनिन समेत। उभय करभक-सुंड तापर परम छिव की देत॥ २॥ कनक-रंभा-खंभ तिहि पर काम-रथ तिहि सीस। केहरी तापर लसत जो सकल बन की ईस॥ ३॥ सुधा-सरबरि तास ऊपर लित चल-दल-पात। कनक-कुंभ सुठोन तिहि पर नाल-जुत जलजात॥ ४॥ तास ऊपर कनक ग्रंवनी कंबु लसत सुदेस। निहकलंक सु लसत तापर सरद-रैनि-द्विजेस॥ ४॥

## ब्रजनिधि-ग्रंथावली

कुसुम सरस वँधूक जुग तिहिं मध्य दाड़िम-बीज। लोभ करि तहाँ कीर बैठ्यो मान मन में धीज।। ६।। मीन खंजन चपल तापर काम-धनुष सुबंक। बैर पूरब सुमिरि तार्ते प्रस्था राहु मयंक॥ ७॥ लाल 'व्रजनिधि'' निरखि छिब को छिक रहे हैं नैन। चिकत जिक थिक है रहे मुख कड़त नाहिन बैन।। □ ।। ५१॥

# कन्हड़ी

मोहन मेरो मन मेहि लियो री।
सुंदर स्याम कमलदल-लोचन विन देखे नहिं जात जियो री।।
र्धंग श्रंग छवि को कवि बरनै उपमा को कोड नाहि वियो री।
पंत्रजनिधि रूप दिखाइ मनोहर इनि नैननि नयो रोग दियो री।।५२॥

सारंग (ताल चरचरो, मूल फाखता)
लिख के देश्क धाम संपित की जिक धिक रहे।
सरस-भा सर-सरित निस-कमल दिन-कमल
ग्रिल-ग्रविल-गान-धुनि सुनत छिक छिक रहे॥
नाना-खग-वृद-कुल करे चह चरचहुँ
लठाँ कल-कुंज कउतुक्ति तिक तिक रहे।
कीन ''व्रजनिधि'' लहै पार निज धाम जहाँ
धीमी हूँ धाम अवरेखि श्रक्रवक रहे॥
१॥

सारंग (इकताल)

जो जन दंपित रस की चाखै। सो जन विधि-निषेध रस की पहिली चित तें नाखे।। बेद बदत जो फूली बानी सो कर्न नहीं धारै। भरु लोकन की चाल भेड़िया छोई करिकै डारै॥ हिये-भवन में इतनो कचरा ताको भारि बुहारे।
भक्ति महारानी रेस-रूपा तब तिहि भवन पधारे।।
सिद्धि होइ यह साधन ते। पै रहै सदा भय मान।
मति कान्ह कुसंग बस मेरे होय न गज की न्हान।।
करे मित्रता रसिक-वृद सौं तबै रसिक अपनावै।
"व्रजनिधि" जब है सिद्धि भावना रस बानैत कहावै।। १४८।।

### बिहाग

भार ही ब्राज भले चिन ब्राए देखत मेरे नैन सिराए।
चटकीली पट पीत बदिल के सुंदर सुरँग चूनरी लाए।।
फच्या भाल बेंदा जाचक की ब्रलकिन पद-भूषन उरफाए।
बिल बिल जाउँ भावती छिब पर ब्रजनिधि सीए भाग जगाए।। ५५॥

# राग ईमन

प्यारी जू की छिब पर है। बिलहारी।
भी हैं कसिन लसिन बैसिर की चितविन स्रित स्रिनियारी।।
सुंदर बदन सदन सुखमा कै। बरसत रूप-सुधा री।
प्रिय ''त्रजनिधिं'' रसबस करिलीनै। मदन-मंत्र की भुरकी डारी।। प्रदा

#### सोरठ

प्यारीजी नै प्रीतम लाड़ लड़ावै छै।
परम सनेही वंसी माहैं राधेजीरा गुण गावै छै।।
ग्रंगसंगरी सेवा करवा मनडानै ललचावै छै।
''व्रजनिधि'' रसिक सुजान रॅंगीली दिनरा देव मनावै छै।।

<sup>(</sup>१) श्रनियारी = नुकीली।

## व्रजनिधि-ग्रंथावली

# े बिहाग

हे नेंदलाल सहाय करें। जू। भ्रारत है टेरत हैं। तुमकें। मेरे हिय की पीर हरें। जू॥ कुपा तिहारी तें सुनियत यह खेटो हू जन होय खरे। जू। एहो ''ब्रजनिधि'' भक्तन-धारन बिरद रावरी जिन बिसरे। जू॥५८॥

# हमीर

हैं। हारी इन ग्रॅंखियनि ग्रागें। जायलगीं त्रजमोहन-छिबसों कल नहिंपरत पलक निहं लागें॥ मेरी है है गई पराई ग्रंचिरज लगत रैनि सब जागें। "त्रजनिधि" कैसे कै सुख पार्वे जिनके दिए रूप ग्रनुरागें॥५६॥

# **ब्केदारा**

सरद की निर्मल खिली जुन्हाई। बृंदारण्य तीर जमुना के राका की छिब छाई॥ प्रफुलित तह-बिद्धी-सीभा लिख रास करन सुधि म्राई। "वजनिधि" वज-जुवितन-मन-मोहन मोहन बैन बजाई॥६०॥

### सोरठ

मेरो मन बाँधि लियो मुस स्याइ बंसी मैं कछ गाइ। नवल-किसोर चित-चेर सॉवरी इत हैं निकस्या आइ॥ बार बार में। तन चितयों करि सैनन नैन नचाइ। तब तें कछ न सुहाइ रही हैं। "ब्रजनिधि" हाथ बिकाइ॥६१॥

## ईमन

्छवीलो बिहारिनि की छिन पर बिलहारी। ब्रज-नव-तरुनि-सिरोमिन स्यामा बस किए कुंज-बिहारी।। सीस चंद्रिका सोहत मोहत नीलबरन तन सारी। ''ब्रजनिधि'' की स्वामिनि अभिरामिनि होतनहिय तेंन्यारी।६२॥

### सोरठ

भमिक पग धरत जर्ने लड़ स्याई। राग-रागिनी निकसत सब ही नूपुर सुर सरसाई॥ बज मोहन मोहे धुनि सुनि के जिक थिक रहे लुभाई। रीभि रहे ''बजिनिधि" छिब लिख के सुबर सिरोमनि राई॥६३॥

#### मलार

विता पावस रितु विन आई।
नीलंबर घन दामिनि ग्रंगदुति चमक्रिन सरस सुहाई।।
सुक्त-माँग वग-पाँति मनोहर अलकाविल धुरवाई।
नखमिन महंदी दंद्रवधू मनो सोहत अति छवि पाई।।
नूपुर दादुर वोलिन सोहै चितविन भर वरसाई।
मेटी विरह ताप ''अजनिधि" सव मिलि कीनी सियराई।।६४।।

# सोरठ (बंगाल)

सखी री मोहन मन की लैं गयो चितविन से बरजोरि।
है। तब तें भई बावरी सरबस लीने। चे।रि।।
हें। निकसी ही सहज ही दृष्टि परि गए स्थाम।
डठत हिये में कलमली बिसरि गए सब काम।।
लोक-लाज अब ना रही री घर-बाहिर न सुहाइ।
बिथा बिट परी हीय में वह छिब रही नैन समाइ।।
को समुक्ती कासी कही मोहिं लोग सिखार्वे नीति।
"वजनिधि" रसिक सुजान सो लिंग गई अचानक प्रोति।।६५॥

### भैरव

रावरी कहाइ श्रव कीन की कहाइए। गीविंद-पद-पञ्जव मैं सीस नित नवाइए॥

## व्रजनिधि-ग्रंथावली

### २०⊏

सुंदर छिव की निहारि नैन हिय सिराइए। रसिक संग करिकै सदा दंपति दुलराइए॥ ''ब्रजनिधि" की कुपा-दृष्टि प्रेम-भक्ति पाइए॥ ६६॥

# ईमन

हरि केसी कान्हर राधा बर सुंदर स्थाम घन बन माली।
सुरलीधर गोकुलचंद गोपाल गोबिद नाथन नाग काली।।
रास-बिहारी कुंज-रमन नविकसीर छबीली कुष्न रसाली।
वृद्धाबन-चंद ग्रानंदकंद व्रजजीवन "व्रजनिधि" भक्तन प्रतिपाली।। ६७।।

### विभास

कुंजमहल ेकी श्रीर सुनियत मधुर सुरिलका घेर। रस बरसत घनस्याम मने।हर कुहिक उठे री मेार॥ चपला सी से।हत सँग प्यारी सुकुट-इंद्रधनु-छिब निहं थे।र। बसी निरंतर ''व्रजनिधि'' हिय मैं सुंदर जुगल-किसे।र॥६८॥

## कन्हड़ी

्यारी नागर नंद-किसीर।
नवनागरि गुन-ग्रागरि राधा बनी छबीली जीर॥
प्रेम-रंग रॅंगि रहे रॅंगीले दोऊ परस्पर मन के चेार।
मुहाँचुही जिय ज्यावत ''व्रजनिधि'' वैंधे हगन की ग्रेगर॥६-॥

## सोरठ

बरसत रंग-महल में रंग।
चैापन चिंद्र बिंद्र लेत तान दोऊ नाचत सरस सुगंध।।
लेखिता लेखित मृदंग बजावित ग्रिल विसाख मुहचंग।
"वजिनिधि" रसिक मनोहर जोरी विलसत केलि ग्रमंग।।७०॥

# कन्हड़ी ख्याल (इकताला)

मिट्ठे मोहन बेंग बजापानी।
तिसदे बिचु तानैदि भेदहिं गाय गाय भरलापानी॥
मैं सिर धुणि कुल-संकुल तोडी, एहाँ प्रान रिभापानी।
''ब्रजनिधि'' होर न भौवदा सुभ दिल दिलवर हत्य विकापानी॥ १॥

#### विभास

देखत मुख सुख होत अधिक मन
सुख की। मूरित भान-दुलारी।
दुख-मोचन लोचन लिख छिन छिन
रुख लिए सेवत कुंज-विहारी।।
परम दयाल कुपाल मृदुल मन
सरनागत-पालक पनवारी।
''व्रजनिधि'' की स्वामिनि अभिरामिनि
श्री बनधामिनि राधा प्यारी॥ ७२॥

### कन्हडी

लगिन लगी तब लाज कहा री।
गार-स्याम सी जब द्दग अटके तब औरन सी काज कहा री।।
पीयो प्रेम-पियालो तिनकी तुच्छ अमल की साज कहा री।
''व्रजनिधि'' व्रज-रस चाख्यो जानें ता सुख आगे राज कहा री।।७३॥

श्रीर निवाहू नाती कीजै। जग के नाते सब करि हाते गीर-स्याम ही मैं मन दीजै॥ रसिक जनन की संगति करिकै श्रीवृ'दाबन की रस पीजै। "व्रजनिधि" सब तजि भजि दंपति की नर-देही की लाहै। लीजै॥ ७४॥

## सोरठ

पिय तन चितई सहज सुभाई।
लित त्रिभंगी सूधे कीए भृकुटी नेक चढ़ाई॥
ग्रित चंचल ग्रंचल की फेरिन छिब लिख रहे बिकाई।
गुन निराइ "ब्रजनिधि" राधे-गुन गावत बेनु बजाई॥७४॥

# हमीर

माई मेरी श्रॅंखियिन बैर कियो। व्रजमोहन के रूप लुभानीं मन लैं संग दियो॥ किल्लु न सुहाइ हाइ बिन देखे क्योंहु न जाइ जिये। कैसे रह्यों जाइ तिनसों जिनि "व्रजनिधि" दरस लियो॥७६॥

## सोरठ

देखे। रंग हिंडोरै भूलिन।
भूमि भूमि भुक्ति रहे लता तरु श्रीजमुना के कूलिन।।
भोटा देत गान करि सहचरि सुनि दंपति हिय फूलिन।
''त्रजनिधि' नाना भाव लड़ावत करि सेवा अनुकूलिन।।

# मलार ( सूर का )

भोटा तरल करें। मित प्यारे।
प्यारी सुकुमारी हिय डरपित सुना रूप उजियारे।।
बेनी तें खिसि फूल गिरत हैं जात न बसन सँभारे।
बचन सखी के सुनि "ज्ञजनिधि" छिब लिख हम ढरत न ढारे।।७८॥

श्राज की भूलिन ही कछु श्रीर। भूलत रंग हिंडोरे प्यारी मुलवत नवलिकसेर।। भुकी भूमिकै घटा जमुन-तट सोभा नाहिन श्रोर। ''त्रजनिधि" गाइ रहीं सहचिर सब सुर-मंदिर कल घोर॥७६॥

#### रामकली

छवीली मूरित नैन ग्रारी। नोंद कहै। श्रव कैसे श्रावे धौरिह दसा करी।। जागत हू सुधि जुगी रहित है छिन पल घरी घरी। कहा करों सजनी ''व्रजनिधि'' की देखन बान परी।।⊏०।।

# विभास चर्चरी (इकताला)

रूपेत्सव चहचरि भई सहचरोन बृंद आजु न्पुरन सुनाद पूरि रही कुंज भूमि भूमि। जिगके लिंग बैठे दोऊ कंज तल पट स्थामा स्थाम रूप रुचिर कीतुक की मचल परो धूमि धूमि॥ अंग अंग बृष्टि होत मंजु-रूप-माधुरो की लिख के रित-अनंग हैं के पंग रहे धूमि धूमि। ''व्रजनिधि'' गरबहियाँ दोऊ आए कुंज-मंजन जब सहचरि तुन तेरित भूमि भूमि॥ ८१॥

## अड़ाना (चैाताल)

हीरन खचित रास-मंडल नचत दोऊ

सचें संगीत सोऽब सोमा सरसत, है।
लेत गित दावन की लावन चमचमात
कप माधुरी सु ग्रंग ग्रंग दरसत है।।
नृत्य गान मान तान भेदन बचत कोऊ
जोरी रंग बोरी ऐसी रंग बरसत है।
''त्रजनिधि'' कल-कैतिक-निकाई किह सके कीन
जाके देखिबे की कोटि काम तरसत है।।
परा।

# परज (तिताला)

मनमोहन सोहन स्याम म्हारै घर झायाछै। । जाण्याँ जी जाण्याँ नवरंगी थे अपगरज लुभायाछै।। म्हारै विसवास नहीं छै थाँरी थे काँई जाँणि उम्हायाछै।। "अजनिधि" बाडीरा भँवरा ज्याँ गंध लेणनें धायाछौ।। दश।

## षट्

मेटी गोबिंद सब दुख मेरे।
हैं। स्प्रति हीन मलीन दुखारी तदिप सरन हैं। तेरे।।
जेग-जग्य-जप-तप निहं जानीं प्रभु विनती सुनि लीजे।
बनिहै तारे ही अब ''व्रजनिधि'' विरद घटे सुन कीजे।।

प्रा

जो हैं। पतित होता नाहिं।
पतित-पावन नाम प्रभु कव पावते जग माहिं।।
यह नाम साँचे। कियो अब हम चरन तजि कित जाहिं।
कृपा ''ब्रज्निधि'' कीजिए नहिं भजन तें अलसाहिं।।
प्रशा

## ईमन

राधे तुम ग्रित चतुर सुजान।
परम छबीली रूप रसीली मंद मधुर मुसकान।।
मीहि लियो नॅंदनंदन प्रीतम गाइ रॅंगीली तान।
''ब्रजनिधि'' कै। निहचैकरि प्यारी तुम बिन गति नहिं ग्रान॥८६॥

#### सोरठ

पिय बिन सीतल है।य न छाती।
सुघर-सिरोमनि चतुर सॉवरो भूलत निहं दिन-राती।।
स्रावन किह स्रोसेर लगाई लिखी स्रटपटी पाती।
''त्रजनिधि'' कपट भरे हैं ते। हू उनकी बात सुहाती।। ८९।।

#### रामकली

जुगल छवि देखि री अव देखि ठाढ़े दे गरवाही'।
छवि की लखि कोटिक घन-दामिनि रितपित हू सकुचाही'।।
सोभा कहा कहीं सुनि सजनी उपमा प्रावत नाही'।
''व्रजनिधि' रूप भूप दंपित बर रॅंग बरसत दुहुँघाही'।। पा

#### सारंग

हैं ब्रजचंद के हम दास ।
नाहिं जानत थ्रीर काहू गही जुगल-उपास ॥
बिधि-निषेध जु कही बेदनि बढ़ें सुनि हिय त्रास ।
बिनति ''व्रजनिधि" सुनै अब तै देह बिपिन बिलास ॥
दशा

### बिहाग

विपति-विदारन विरद तिहारों।
एहें। कहनासिंधु साँवरे में। से जन की श्रोर निहारों।।
हैं। त्रित हीन दीन हैं टेरीं विनती मेरी स्त्रवनिन धारों।
हेंगे।विदचंद "व्रजनिधि" श्रवकरिकै कुपा विचन सब टारी।। हां।

#### सेारठ

श्रव ते। कैसेहू करि तारे। ।

मेरे श्रीगुन चित जु धरे। ते। गिनत गिनत ही हारे। ।

मैं श्रपराधी हैं! जु तिहारे। तुम श्रीर हाथि मित पारे। ।

"व्रजनिधि" मेरी है यह बिनती श्रपनी श्रीर निहारे। । स्रा

### गै।री चैती

कैसे आगे जाऊँ री मैं तो ठाड़ी नंदलाल री। धूम परित पिचकारिन की आति उड़त अवीर-गुलाल री।। भांभि मृदग ताल डफ वाजत जार मच्या यह ख्याल री। दह्या "व्रजनिधि" घेरि लई, हैं। अब ती भई विहाल री।। दशा

## त्रजनिधि-मंथावली

# सारंग होरी

चिल खेली नंद-दुवारे कहा जार मची है होरी।
भवन भवन तें निकसीं नागरि अति सुंदर हैं गोरी॥
सब मिलि घेरि लेह ललना की फगुवा मॉगनि को री।
यह सुनि ''व्रज़िनिध'' बोलि रुठे जब मुँह मींडन बीफ गुवा स्थी री। दश।

### सारंग

स्रावत धुनि डफ की ग्वारिन गावत।
मधुर मधुर यह राग तान-सुर सरस रंग बरसावत॥
लेत चलत गति हाव-भाव सो प्रीतम की जुरिकावत।
"त्रजनिधि" निधि सो पाययहै सुख जियस्रा हैंद सरसावत। स्था

# कन्हङ्गी

्र मेरी नवरिया पार करो रे। जीरन नाव ताल अति गहरी तेरे सरन पर्यो रे॥ खेवनहारे हैं। प्रभु तुमही मैं ते। तेरे पायँ अर्यो रे। तारन-तरन सरन हैं। तेरे तें ही "ब्रजनिधि" नाम धर्यो रे॥ ६५॥

मेरी जीरन है यह नाव।
सिरता नीर-गॅमीर बहति है कछू न लागत दाव॥
है। बल-हीन दीन है टेरी नाहिन छीर उपाव।
करनधार तुमही है। "जजनिधि" यहै जानि हिय चाव॥ ६६॥

सजनी कठिन बनी है आई।
विरह-विथा बाढ़ो अति हिय मैं बैदिन कही न जाई॥
सुंदर स्थाम छबीली मूरित बिन देखे न सुहाई।
अरबरात ये प्रान सखी री "ब्रजनिधि" मोहि मिलाई॥ स्था।

## व्रजनिधि-पद-संग्रह

### विलावल

श्रव जिनि करे। ग्रवार नवरिया ग्रटकी गहरै धार।
हैं। बलहीन दीन ग्रित प्रभु जू तुमही लगात्री पार।
तुम विन कहै। समर्थ कै।न ग्रस जासीं करीं पुकार।
राखी लाज सरन ग्राए की "व्रजनिधि" नंदकुमार॥ स्त्र॥

### सोरठ

करें। किनि कोऊ कीरि उपाई। जिनके मन मोहन सो अटके तिन्हें न श्रीर सुहाई।। रसना चाखि श्रॅगूर-स्वाद की फिरि न निवैारी खाई। ''व्रजनिधि'' व्रज-रस पाइ अवै कहुँ भटके अनत बलाई।।-६-६।।

### विहाग

मन की पीर न जाइ कही रो।
जाहि लगी सोही यह जाने काहू सें। निर्ह जात लही री।।
धाति अकुलात हियो बिन देखे बिरह-विथा निर्ह जात सही री।
"त्रजनिधि" बिन को समुभौसजनी श्रीरन सें। अब मैं।न गही री।। १००॥

### बिलावल

मदमाती नंदराय की छैल। जोरि चै।पई ध्राइ बगर मैं करत अने।खे जोबन फैल।। निकसि सकीं निह्न क्यों हू बाहिर टोकत रोकत पनघट-गैल। अब ते। होरी कै। मिसु पायी "व्रजनिधि" सदा सुरूप अरैल।।१०१॥

जब तें मोहन तन चितई। तव तें मोहि कळू निहं सूमी सुधि-बुधि सबै गई।। कल निहंपरतसँभार न तन की जित देखीं तित स्थाम मई। ''ब्रजनिधि'' विन ता छिन तें सजनी सब सुख की हटताल भई।। १०२॥

## ब्रजनिधि-यंथावली

# ईमन

जाकी मनमोहन चित हरती।
सो तो भयी उदास जगत तें लोक-लाज विसरती॥
बूभत नहीं ग्यान-गीता की धीरज सबै टरती।
ताहि कळू सुधि रहै न ''ब्रजनिधि'' जो प्रेम-प्रवाह परती॥१०३॥

#### खंमाच

सखित लें संग गन-गारि पूजन चली।

ग्रंग ग्रंग साजि ग्रामरन ग्राति रंग सी

बसन सूद्दे पहिरि भानन् की लली॥

करन कंचन-जटित शारराजन महा

सुभग पूजनिह बिधि सौंज सिजकें भली।

जमुन के तीर तहां भीर लखि छिबन की

स्रवन सुनि गान "व्रजनिधि" सु मानत रली॥१०४॥

पूजन करि वर माँगत गैरि।
स्यामसुंदर सीं कीजे मेरी हे गिरिजे सुंदर गठ-जोरी॥
बरसाने नंदीसुर माहीं बाढ़े रंग अधिक दुहुँ श्रेरी।
"अजनिधि" अज बृदाबन बीथिन करैं केलि थैं। कहत किसोरी॥१०५॥

#### परज

पूजन करत गारि का राधा सहचरिगन मिलि गावत गीत। बाढ़ी हिय श्रमिलाष श्रधिकतर बेगि मिले वह मोहन मीत।। गदगद कंठ हियो श्रति धरकत फरकत बाम भुजा रस-रीत। कहिन जाति बतकंठा ''वजनिवि'' उमग्यो प्रेम-नेम दलजीत।। १०६॥

### रामकली

बिछिरिवे की न जाना प्यारे।

मनमोहन मोहे नहिं कितह तातें रहाै सुखारे॥
दे विसवास उदास भए ग्रब तरफत प्रान हमारे।
हम भोरी तुम कपट भरे हो "व्रजनिधि" नंद दुलारे॥१००॥

#### परज

लाड़िली की कीरित मैया पुजवित हैं गन-गाैरि। सुंदर सो वर देहु लली का यों माँगित कर जाेरि॥ बढ़ी सुद्दाग भाग सुख बिलसा लेहु पोय चित चाेरि। ''ब्रजनिधि'' करत मनारथ जननी राधा पै तन तोरि॥१०८॥

#### रामकली

पराई पीर तुम्हें कहा क्यों तुम मै।न गहा।
तुम तै। आनँद-मूरित प्यारे हम हैं दुखो महा।।
लगिन लगाइ फीरे सुधि क्यौह नाहिन लेत अहा।
एहैं। 'त्रजिनिधि'' अव यह मोपै बिरह न जाइ सहा।।१०-६।।
मनमोहन की छिब जब तें दृष्टि परी।
तबही तें हैं। भई बावरी सुधि-बुधि सबै हरी।।
कहा कही कछ कहत न आवै लोक लाज बिसरी।
''त्रजिनिधि'' के देखे बिन सजनी श्रासुवन लगी फरी।।११०॥

### ग्रड़ाना

देखि री साँवरे रूप-निधान।
सुरँग पाग श्रलवेली बाँधे कुंडल मलकत कान।
कुटिल श्रलक सोहत कपोल पर चितवनि बंक मधुर मुसकान।
गइयन पाछे कछनी काछे श्रावत गावत तान।।
क्वहुँक मुरि बतरात सखन सों परम रिसक रसदान।
"अजनिधि" छिब निरखत अज-सुंदिर वारत तन-मन-प्रान।।१११॥

## व्रजनिधि-प्रयावलो

या वृंदावन की बानिक याद्दी पै बनि त्रावै। यह जमुना यह पुलिन मनोहर

यह बंसीबट जह में मोहन बेन बजावे॥ ये तरु सघन भूमि हरियारो

ये मृग-मृगी पंछिन की स्नवन सुहावै। ''त्रजनिधि" यह राधा की बाग सोही बड़भाग जो या सो अनुराग करि याही के गुन गावै।।११२॥

## बिहाग

जाकी मनमोहन दृष्टि परचौ। सो तो भयो सावन की आँधो स्फत रंग हरचौ॥ लोक-लाज कुल-कानि बेद-विधि छाँड्त नाहि डरचौ। "क्रजनिधि" रूप-डजागर नागर गुन-सागर वर वरचौ॥११३॥

होल की विचित्र सोभा बनी।
कुसुम-पल्लव दल फलन सों नव-निर्कुंज ठनी।।
भूलत छवीले गौर साँवल राधिका घन घनी।
रंग केसरि की बदन पर छींट सोहत घनी।।
सहचरो उड़वत गुलालिह गान करि रस-सनी।
"त्रजनिधि" छवीले जुगल की छिब जात नाहिन भनी।।११४॥

### हमीर

में। तन चितयो नवलिकसोर।
तब तें कछु न सुहाइ सखी री कल न परत निसि-भेर।।
मैं ठाढ़ी ही पैरि अपनी अचानक आइ गयो या ओर।
सुंदर स्थाम छवीली मूरित "अजनिधि" चित की चेर।।११५॥

लगिन अगिन हू तें अधिकाई। अगिन बुक्तत पानी तें सजनी लगिन महा दुखदाई।। ज्यों ज्यें रोकत टोकत कोज त्यों त्यों बढ़ित सवाई। "ब्रजनिधि" बिन यह पीर हिये की कासी कहीं सुनाई।।११६॥

# ईमन

मनमोहन प्रीतम कै अरी मोकी गरवा लागन दै। जो तू मेरी आछी ननदिया ते। मोहि रॅग मैं पागन दै॥ हा हा री मैं पाय परति हैं। रैनि स्याम सँग जागन दै। "व्रजनिधि" सो अवया होरी मैं भगरिसु फगुवा मॉगन दै॥११७॥

हम ते। प्रीति रीति रस चाख्यै। ।
स्याम-रॅंग में रॅंगे नैन ये ज्ञान-ज्ञाग तुम भाख्यै। ।
गाहक नाहिन बज मैं उद्धव वृथा बे। भ तुम राख्यै। ।
लोक-लाज कुल की मरजादा तिज ''वजिनिधि'' श्रिभिलाख्यै। । ११८॥

### बिहाग

अरी ते। पै रोिक रहा। रिक्तवार । रिसया नाहिन मोहन से। कोड ते।सी नाहिं खिलार ॥ भली बन्या बानिक दाउन की यह होरी त्योहार। ''ब्रजनिधि'' रहि गुलाल घूँधरि मैं करि ली रंग अपार ॥११-६॥

होसनाइक खिलार जसुमित की धूम मचाइ रह्यों होरी मैं। डोलत बगर बगर हो हो किह रंग गुलाल लिए भोरी मैं।। डफिह बजाइ निलंज गीतन की गावत तान रंग बेारी मैं। ''ब्रजनिधि" स्यामसुँदर के हिय की लाग लगी राधा गोरी मैं।।१२०।।

### काफी

होरो मैं जुलमी जुलम करै।
नंद महर की छैल साँवरो मोसों ग्रानि ग्रारे॥
केसरि भरि पिचकारों मेरी सारों रंग भरै।
ढीठ लेंगर माने नहि ''ज़जनिधि'' कैसेहुँ नाहि टरै॥१२१॥
विभास

श्री राधा-मुख-चंदं देखि कोटि चंद वारीं। दसनन पर दामिनि नासा पर कीर, भेंह धनुष नैन निरिख त्रिबिधि ताप जारीं।। छंग छंग छवि-तरंग रूप की उजारी, बिधिना यह रुचिर रुची त्रिभुवन मिह नारी।। भूखन नव जगमगात नीलांबर सारो, ''ज्ञजनिधि'' पिय बस किएगोबिंद पियण्यारी।।१२२॥

सेारठ

श्राजि रंग बरिस रह्यो बरसानै। श्री वृषभान-नृपति के मंदिर बाजि रहे सहदाने।। राधा-जनम सुनत गोकुल मैं राधा हिय हुलसाने। फूल भई "ब्रजनिधि" रिसकन के नीरस भए खिसाने।।१२३॥

### पंचम

बीन बजाइ रिक्ताइ मोहि लियो मन पिय कै। रिच पिच बिधिना तूही रची री

तू सब सुख जाने उनके जिय की।। तेरा ही व्यान घरत श्रीराधे

तोही सों दे हित चित हिय की। "व्रजनिधि" ते तेरे ही रस-बस

छीर भाग ऐसी नहिं तिय कै।। १२४॥

## देस टोड़ी

जैसे चंद चकोर ऐसे पिय रट लागी।

मदन-मोहन पिय देखे तब तें नैन भए अनुरागी।

कहूँ न परत छिन चैन रैन-दिन लोक-लाज सब स्थागी।

"त्रजनिधि" प्रभु सें लग्यो मेरो मन परम प्रेम ग्रॅंग पागी।। १२४।।

## **किंकी**टी

सैयोनीं इन इशक सावले देके ही कमली कीता। कित बलवजाँ किहिन् ग्राखाँ जो जो दिल विच बीता। बिन डिठीग्राँ पल कल नहीं यों दी बंसी सुना मन लीता। जो ''व्रजनिधनूँ'' कोई ग्रान मिलावे सोई भ्रसाडा मीता।। १२६॥

षट् ( ताल जत )

स्राज व्रज-चंद गे। विद भेख नटबर बन्ये। निरिष स्रिति यकित रही मित जु मेरी। पीत-पट-काछनी पीन डर माल बनि

भुकि रही चंद्रिका बाम केरी।।
सृंग मिलि मुरलिका बजत मधुरे सुरिन
मोहि रहे देवगन मुनिन जेरी।
''ब्रजनिधि'' प्रभु की या रूप-छवि-छटनि पर

कोटि लखि मदन किउ वारि फोरी।। १२७।।

## ललित

नैन डनींदे ग्रॅंग ग्ररसाने पिय सँग सब निसि जागै।
छूटे बार हार डर डरभे ग्रहन ग्रघर रॅंग पागै॥
भुकि भाँकिन गुसकानि मनोहर मनहुँ मैन-सर लागै।
"व्रजनिधि" लखि बृषभान-सुता-छविनिरिख सकल दुख भागै, १२८

# ललित (तिताला)

भज मन गेविद सब-सुख-सागर।

ग्रथम-उधारन भक्त-कलपतरु पूरन-ब्रह्म उजागर॥ सेस-महेस-मुनिपार न पार्वेंसा हरि ब्रज बिहरत नटनागर। "ब्रजनिधि" जूप्रभुकी यह महिमा दीनानाथ दयाकर॥१२-६॥

### ललित

गोविंद-गुन गाइ गाइ रसना-सवाद-रस ले रे। भक्ति-मुक्ति ग्रह सब-सुख-दाता परम पदारथ पे रे॥ पूरन-त्रह्म ग्रिखल ग्रविनासी श्रीर न ऐसा हे रे। "ज्ञजनिधि" जू प्रभु की यह महिमा पापावृद भिज मे रे॥१३०॥

### रामकली ख्याल

जाने जू जाने लला रे कहे। कहाँ रित मानी प्यारी। निपट कपट की प्रीति तिहारी घर घर के सुख-दानी।। करत दुराव दुरत निहं कैसे बातें रहत न छानी। ''ब्रजनिधि'' तुम हो चतुर सयाने हैं। हू राधा रानी।।१३१॥

## टोड़ी

देखि री देखि छवि ग्राज नंद-नंदन गोविद।

मुक्ति रही पाग छवि चंद्रिका फवि रही

दिपत मुख ज्योति फीकी परत इंद॥

कुंडल की भलक रिव की किरन माने।

बि्थुरी ग्रलक मन-हरन के फंद।

''व्रजनिधि'' प्रभु की यह माधुरी मूरित

निरखत मिटत हैं सकल दुख-दंद॥१३२॥

### बिहाग

कैसे करिए हो नेह-निबाह । हम सूधी तुम ललित त्रिभंगी पैयत नाहिं-तिहारे। याह ॥ मरियत इही मसे। से निस-दिन उपजत अधिक हिये मैं दाह । जो करनी ही ऐसी "व्रजनिधि" ते। क्यों बढ़ई मे। मन चाह ॥१२३॥

### सारठ

मन मेाहि लियो मेरो सॉवरे मेाहि घर फ्रॅंगना न सुहाई।
रैनि-दिना वलफत बीवत है कीजे कैं।न उपाई॥
वह अलवेली सुंदर मूरित नैनिन रही समाई।
कहा करीं कित जाउँ सखी री जियरा अति अकुलाई॥
निपट अटपटी लगी चटपटी में।पै रह्यों न जाई।
लाज निगोड़ी कीलों राखें। ''व्रजनिधि'' मिलिही धाई॥१३॥।

#### कान्हड़ा

श्राज श्रवानक भेट भई री।
हैं। सकुवाइ रही अनवोली उनि हँसि नैनिन सैनि दई री॥
लोक-लाज वैरिनि रही बरजित ये श्रॅखियाँ बरजेर गई री।
जो सुख चाहति सो सुख दै के करि पठई रस-रूप-मई री॥
चंचल चारु चीकनी चितनि विनिह मोल मैं मेल लई री।
स्याम सुजान सजन तें "त्रजिनिधि" प्रीति पुरानी रीति नई री॥ १३५॥

# ईमन ( जल्द विवाला )

प्यारी, प्यारी आवत री तेरे महल री नागर नंद-दुलारे।।
पायन पान छिवाउँरी तेरे नागर नेक निहारे।।।
कुसुमन सेज बनाय आली री जाग्ये। है भाग तिहारे।।
है। पठई जगनाथ प्रभु मानिनी-मान निवारे।। १३६॥

# भूपाली (तिताला)

येरी मान कीयो कछ चूकतु जान्यो वारि पीये नित पान्यो। परम गंभीर धीर नीर सें। सुभाव जाको तेरेही रस में सान्यो।। पाय परें अकहा न करें डर जो पते पर श्रीगुन श्रान्ये।। नीके रहो जगनाथ की स्वामिनी सीस चढ़ी ज्यो रूप बखान्ये।।१३७॥

राधिका तिज मान मया कर तेरे आधीन भए सुंद्र बर मेलि कलप तन होहें कलप-ता वे नागर तू नव नागरि बर वे सुंदर तू श्री सुंदर ब वे हरि हरत सकल त्रिभुवन-दुख तू बुषभान-सुता हरि को व च्यों कळू तू उनसों कहाँ चाहै उनिह जानि सखी मोसो अर्/। नंददास तब रही निरिख तन द्याएउ घर लाल लिताळर ॥१ 2

# कान्हरा (चौताल)

हे नरहर निरेतिम परसोतम प्रानेसुर ईसुर नारायन नदनंदन कर पर गिरवर धरन। जगन्नाथ जगदीस जगतगुर जगजीवन जगमनि पति माधा भक्त-वछल हित-करन॥

जगमनि पति माधा भक्त-वञ्जल हित-करन ॥ बासुदेव पारव्रहा परमेसुर सुरपित

राधावर आनंदकंद जग-वंदन। गम पद चिंतामनि चक्रपानि आप केसो "तानसेन" तुव सरन॥ १३-६॥

धिलंगतक शुंगा तकधिलंग धित्ता धीधी बाजत सदंग। ये दोऊ नृतत गावत सप्त-सुर विधान तान ऋति सुधंग।। नूपुर कंकन की कनी मुरली उप रवाव भी भ जंत्र ईमृतकुँडली आवज श्रीमंडल मुरभ ताल ताकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता ताकड़ता धीकड़ता ताला थेई रटत सखी रहत रंग।

सुर नर गंधर्व नभ ध्यान धरत हैं गौर स्याम जुगल रूप मोहत कोदिक अनृप राघा प्रभु प्यारी उरप तिरप लेत न्यारी न्यारी अनाघात श्रीघड़ गति उघटत संगीत शब्द धीकड़ कड़धीकड़ कड़धी कड़कड़धी कड़ कड़ भननननन थीररर थीररर मन की उमंग ॥१४०॥

सोरठ (जल्द तिताला)

मुक नाथ नवेलो भूलै छै। रंग हिडोल सुरंगी बागे राधाजीरै अनकूलै छै॥

नैया वैया राता माता प्रेम को हाथी हूले छै। बरनत नृपति ''प्रताप'' राग कर सावग्ररे सुख फूले छै।।१४१॥

# पूर्वी ख्याल ( इकताला )

मेरे। मन मेरे हाथ नहीं कहा करिए री बीर।
व्रजमोहन-विछुरन की सखी री निषट ग्रटपटी पीर॥
कैसे धीरज धरिहैां सखी नैनन भरि भरि ग्रावत नीर।
ग्रानँदघन व्रजमोहन जानी प्रान-पपीहा ग्रधीर॥१४२॥

दैया हम थों ही करी पहिचानि निपट निष्ठर तिहारी बानि।
व्रजमोहन हैं मोहे निहं कहुँ कहा जाने। अकुलानि।।
हम भोरी तुम चतुर सनेही कौन रची विधिना यह आनि।
आनँदघन हैं प्यासन मारत प्रान पपीहन जानि॥१४३॥

नैनन देखवे की बानि। बरिज रही बरिज्या निहं मार्ने छूट गई कुल-कानि। आनँद्घन ब्रजमोहन जानी धंतर की पहिचानि॥१४४॥ १५

सोरठ ( ताल कलप ) नंद-नदन पेंड़ें परती री क्यों बचीं हेली। अपनी टेक गहे रहेरी छाँड्त नाहीं बानि। में वासों बोलीं नहीं दूजी सास ननद की कानि ॥ १॥ लक्दी लिए ठाढ़ी रहै री रसिया नंदकुँवार। में वासी बेाली नहीं मोसी नैननि करत जुहार ॥ २॥ मेरे पिछवारे बैठिकै री गावै लगनि के गीत। भ्रव ता ताड़े क्यों बनै हेली पाया नंद-नंदन सा मीत ॥ ३ ॥ गरे दुपटा डारिके री पैयाँ परि परि जात। में वासी बेली नहीं मेरे नैनिन हाहा खात।। ४॥ कुंज-गलिन कै। खेलिवा री जमुना-जल-मसनान। भागि विना क्यों पायवा री कहै अली भगवान ॥५॥१४५॥ हेली क्यों बचैं। नंद-नंदन पेंड्रें पर्गी। तू सिख दै मेरी सखी सहेली हैं। वह रंग न रचैं।। १॥ मेरे लिये या बगर मैं हेली आनि करें पहिचानि। बार बार के आयबै हेली हैं। जब ही गई जानि ॥ २ ॥ नाम श्रीर को लैसबी री टेरै मोहि जताय। हैं। समभौं सोई कहै री क्यों जिय रहे बताय॥३॥ गीतन में समभाय कहा। मेाहि खैन की बात। वै जाने कछ ध्रीर सी हेली हैं। जानें। वाकी घात ।। ४ ॥ वाकै ती बहु चातुरी हेली मेरे कुल की कानि। छैल छबीली नंद को हेली परत न छाँड़े बानि॥ ४॥ कबहूँ कर मैं डफ लिए हेली उठत दोहरे गाय। सनमुख भावे नंद को हेली सैनिन हाहा खाय।। ६॥ मे। हि देखि मुक्ति तकि रहै री गहरे लेत उसास। इक जिय डरपत भ्रापना हेली सास-ननद की त्रास ॥ ७ ॥

श्रव हिग है है जात हो जू श्रावन दे हिर फाग।
जब काहू की ना चले हेली सबिहन के श्रवुराग।। □।।
ज्यों ज्यों होत जनाजनी री त्यों त्यों बाढ़त प्रेम।
बार बार के तायवे हेली ज्यों निमटत है हेम॥ €॥
नैनिन ही नैनिन बनी री बनत बने कछ श्राय।
के जिय जाने श्रापनी हेली ''जगन्नाय'' किनराय।।१०॥१४६॥

#### सारंग

राजिंद रंग रें। मातो जी म्हारा
महलाँ आवैछै हो राजि।
सोनाहंदी बतक जराव दा प्याला
आप पीवै म्हानै प्यावैछै हो राजि॥ १४७॥
बिहाग (जत)

घरी घरी की रूसनी हो कैसे बन आवे ? है कोड तेरे बबा की चेरी नित उठ-पइयाँ लागि मनावे ॥ अब तो कठिन भई मेरी आली तो बिन लालन शीर न भावे । ''कुब्नदास" प्रभु गिरधर नागर राधे राधे राधे गावे ॥१४८॥

भ्रावत जात अरी हैं। हारि रही री। ज्यों ज्यों पिय बिनती करि पठवत त्यों त्यों तुम गढ़ मैं।न गही री।। तिहारे बीच परे से। बावरी हैं। चै।गान की गेंद बही री। "कृष्नदास" प्रभु गिरधर नागर सुखद जामिनी जात बही री।।१४-६॥

### बिहाग

हमने तेरे। स्थानप जान्ये।।
प्रीतम सीं तू मान करत है कहा हाथ तेरे यह आनी।।
पहिलो वचन कठोर कहत है रह पाछे पछताने।।
हम सब भाँतिन देख चुके हैं ''व्रजनिधि'' कहवी तेरी मान्ये।।।१५०।।

# बिहाग ( नत )

सुनि मुरली की टेर चपल चली।

कनसुन बन तें भावत है री श्रीवृषभान-लली।

जाय मिली घनस्याम लाल सें जनु घन दामिनि रंग रली।

नाथ श्री गोबरघनधारी ''नागरीदास'' श्रली।।१५१॥

# सोरठ (तिताला)

खेवट जो हिर सो निह होता।

भवसागर बूड़त अपने की काढ़नहारों को ती।।

द्रोन-गंगेय विकट तट दोऊ सिद्ध दुरजीधन सोती।

करन आदिदे केईक सुभट मिलि ता तरंग समोती।।

ग्रनायास भए पार पांडुसुत किया निवाह अँग होती।

राख्या सरन विचारि "सूर" प्रभु है अपने जन सो ती।।१४२॥

# सोरठ ( देस या काफी)

त्राली सुंदर स्याम सों नैन लगे री।
लिलत त्रिभंगी नंद को छैला वा रिसया में प्रान पगे री॥
जब तें दृष्टि पर्यो है मोहन लोक-लाज कुल-कानि भगे री।
खान-पान सुधि-बुधि सब बिसरे पीर अनोखी हिये जगे री॥
हनको आनि मिलाइ सखी री निरमोही ने प्रान ठगे री।
की मोहि लेचिल नव-निकुंज मैं 'व्रजनिधि' मिलि करि रंग मगेरी १५३

# बिहाग (तिताला)

म्प्ररी हैं। इन बातन पर वारी, अरी हैं। इन बातन पर वारी। हाथ गहे बतरात परसपर रूप छके पिय-प्यारी।। कोड कोड बात बनावत भामिनि लाल करत मनुहारी। "केवलराम" वृंदाबन-जीवन सुख वैठी सुख वारी।।१५४॥

### व्रजनिधि-पद-संग्रह

## सोरठ (तिताला)

मनमेहिना त्रिभंगी नवरंगी नंदलाला।
हँसि लीनी है भुजन भरि नव-दामिनी सी बाला॥
तन-मन हिलन मिलन बन बाढ़ी है रंग-रिलयाँ।
तहाँ फूल-पुंज फूले अलि गुंज कुंज-गिलयाँ॥
उर हार बंद डोरी जिय लाज दृदि दृदै।
खुलि अंचरा सु उन सिर बर बेनी क्रूटि क्रूटै॥
माची है रंगभीनी आनंद-केलि हेली।
दुरि देखते नागरिया मन देह सी अकेली।। १५५॥

#### रामकली

मोहिं कैसे करिकै तारिहै। ।
स्प्रति ही कुटिल कुचाल कुकर्मी मेरेपापिन की अब जारिहै। ।
चरन-कमल के सरन हैं। मैं भवसागर में तुमही सारिहै। ।
"त्रजनिधि" मेरी यहै बीनती जलदी लेहु सम्हारि है। ॥१५६॥

तुम दरसन बिन तरसत नैना।

सोहि' डठी है पीर अनोखी यिकत भए अब बैना।।

या जुग मैं सब सुख के साथी मेरे तुम बिन है ना।

"त्रजनिधि" तेरे सरनै आयो तुमही से सब कहना॥१५

### नट ( दुताला )

निपट विकट ठैं।र झटके री नैना मेरे।
सुख-संपित के सब कोई साथी विपित परे सब सटके-॥
तिज खगराज छुड़ायो हाथी टेर सुने नाहीं कहुँ झटके।
"मीरा" के प्रभु गिरधर की तिज मूरख झनतिह भटके॥१५८॥

भ्रड़ाना (इकताला)

ठैार ठैार की प्रीति न कीजै एकही सी रस लीजै। जिय की डमॅग कासी कहीं सजनी

> लगिन लगी जासें ताहि देखि देखि जीजै।। १५€ ।। सेारठ (जत )

उधो प्यारे निपट निपीरे याते।
प्रीति को हाथ लगे निहं कबहूँ छुछिल फिरत ही ताते।।
ब्यावरि-विथा बाँक्क कहा जानै जानै लगी सु जाते।
"सूरदास" प्रभु तुमरे मिलन कूँ ब्याहन गए हो बराते॥१६०॥
जैजैवंनी

साँवरे की दृष्टि माना प्रेम की कटारी है।
लागत विहाल भई गारस की सुधि गई
मनहू में ज्याच्या प्रेम भई मतवारी है।।
चंद ता चकार चाहै दीवक पतंग जारे
जल विना मरे मीन ऐसी प्रीति व्यारी है।
सखी मिलि देाइ-चारि सुना री सयानी नारि
छनका हैं। नीके जानों कुंज का विहारी हैं।।
भार की मुकट माथे छिब गिरधारी है
माधुरी मूरित पर "मीरा" बिलहारी है।। १६१।।
भिन्मीटी (तिताला)

मदमाती गूजरि पानी भरै।
रेसम दी डोर सोने दा गडुवा रंग भरी गागर सीस धरै।।
सालूडा सरस कसब को लहँगा पनघट विना वे। घर न रहै।
रतन-जटित की नई ईडई। रे श्रीर लागी मोतियन की लरें।।१६२।।

<sup>(</sup>१) ईडई = इड्री, जिसे सिर पर रखकर उसके जपर पनिहारिनें घड़ा

#### रामकली

दीन की सहाय करे ही बनै।
तुमही सहाय करे। जब जीए तुम बिन कीन गनै।।
सुख-स्वारथ के सब कोई साथी दुख में तुमहि कनै।
निहचै मैं यह जानी "व्रजनिधि" दुख सब मेरे आज हनै।।१६३॥

## पूर्वी ख्याल (इकताला)

म्हे तो थाँरी बेालियाँ री वारी जावाँ। थाँ विन म्हाँनूँ कल ना परे जी विन देख्याँ उकलावाँ॥ १६४॥

चैती गैडिंग क्याल (जल्द तिताला)
भिज गीविंद गेविंद गेपाला।
देवकी कै। छैया बलभद्र जी कै। भैया
लाल कृष्म कन्हैया दूलें नंदलाला॥ १६५॥

## ईमन (जत)

मे। मन यह धाई पकरि मोहन पै वैर लैहै। लै धवीर गुलाल मुख माड़ीं पाछै तें दै।रि जाय खंजन देहैं।।।१६६॥

#### हिडील

है री मैं तो बसंत फाग मनाऊँ अपने पिया कै। रिक्ताऊँ।
परम रँगीला रंग बनाऊँ भीजूँ और भिजाऊँ॥
बरन बरन के हरवा गूँदि गूँदि पिया के गरै लाऊँ।
जो हमसों पिया मुखहू बोली फूली ग्रंग न समाऊँ॥१६७॥

# ईमन (जत)

श्रहों मेरी हिर सों श्रांखें लागीं। जब तें देख्या स्थाम सांवरी तब तें हैं। ध्रनुरागी।। ध्यान धरे सब दिन बीतत हैं रजनी इकटक जागी। साँभ समेते भार लों भटकत सरस नींद-रस सागी।। जब दरपन लै देखत हैं। तब ऋँखियाँ रेवन लागीं। मो की दुख दे जाइ लगी ये "रूप" रहिस से। पागीं।।१६८॥। बिहाग (जत)

रिखि ज ये दें। ज बालक काके ?

साँवर-गौर किसीर भने हर नैन सिरात सभा के ॥

दसरय नृप रघुवंसी राजा अवधि-पुरी घर ताके ।

"तुलसीदास" सीतल नित इह बल ठाऊर आदि सदा के ॥ १६ सा

रिखि के संग कुँवर दें। आए कुँवरि जानकी जोग ।

बोलो बोडत दिनकरिह मनावत सब मिथिला के लोग ॥

बिसमित भयो जनकनृपजू के जो राघे। धनु तेरि ।

जो कक्षु दान-पुण्य हम कीन्हे बिधि सँजोग यह जोरे ॥

पानिश्रहन रघुवर सीता को जो जगदीस दिखावे ।

जीवन-जनम सुफल तब है है "अग्र" अली गुन गावे ॥ १००॥

कहै। यह रिखि कीन के हैं बीर।
साँवर-गौर किसोर मनोहर दिन लघु मित गंभीर॥
कहत तपेधन मिथिलापित सो यह सुत रघुकुल-राज।
जग्य काज जाचग्या कीन्ही सरी तुन्हारी काज॥
यह सिन हदे सिरायो जनक की मम वत पूरन करिहें।
"अप्रदास" नरइंद मान थी बैदेही की बिरहें॥१७१॥
फूलन की माला हाथ, फूली फिरै आली साथ,

भाँकत भारे शिवा है वित्ती जनक की।

कुँवर की मल गात की कहै पिता सों बात

छाड़ि दे यह पन ते रन धनक की।

"संददास" प्रभु जानि ते रागे है पिनाक तानि

बाँस की धनैया जैसे बालक तनक की।। १७२।

<sup>(</sup>१) सिरात = शीतल होते हैं।

सोरठ (चै।ताल )

बोलो क्यानै राजि यासु । इभी इभी मिरगानैनी अरज करैंछै काँइ गुन कीयो यासु थासु ॥ १७३॥

सारंग (तिताला)

सखी री ग्राज ग्राँगन लागे सुहाया री। पावन करन हरन दुख-दंदन

नंद-नॅदन मेरे ग्रायो री॥ ग्रानॅंद-घन ग्रानॅंद उपजावन रूप

रिक्तावन मन-भावन छिव छाया री।
"जगन्नाय" प्रभु अपिन जान मोहे
विरह तपत पर नेह की मेह वरसाया री॥ १७४॥

खंमाच ख्याल ( तिताला ) वीलतु घाँरी भावे राज अनबीलनी घाँरी नहीं भावे । कर जोरे ठाढ़ी सुगनैनी घाँ विन चित उकलावे ॥ १७५॥

गै।ड़ मलार ख्याल ( तिताला )
तेरी गित झोकार लखे कीऊ साँइयाँ।
पल मैं जल यल चाहे सो करे तुव
ऐसे झाजिज की झरज तुक ताँइयाँ।। १७६॥

खंमाच ख्याल ( तिताला )
नंदजीरै ग्राजि बधावना छै ।
गहमह हुई रंग रावल मैं निरिंख नैना सुख पावना छै ॥
भाभीजी महे थाँसूँ पूछा ग्राजिरा द्योस सहावना छै ।
''मीरा' के प्रसु गिरधर जनिमया हुवा मनारथ भावना छै ॥१७॥

### व्रजनिधि-ग्रंथावली

# कलिगड़ा ख्याल (पस्तो)

अमी पतित रे दया की करिवा अमी अधम रे दया की करिवा। अमी पतित तुमी पतित-पावन देाउ बानिक बनिं रहिवा।।१७८॥

गौड़ मलार ख्याल (तिताला) स्यावा म्हारे घ्राज्यो जी घाॅरे वारी वारि जावाँ। घन गरजे मेारला बेाले म्हारे मंदर ग्राज काज जी ॥१७८॥

मलार ख्याल (तिताला)

लीना रे दईया मेरा चित चारवा। रैन अँधेरी बीज चमके हारे बाला प्रीत लगी वाही ख्रीर वा ॥१८०॥

# परज (तिवाला)

हेली म्हारी म्हारे। थारे। मित्र गोपाल है। मेर मुकुट मकराकृत कुंडल उर वैजंती माल है।। वृंदाबन की कुंज-गलिन में मुरली को सबद रसाल है। कुष्न जीवन"लछीराम"के प्रभु प्यारे बिन देख्या बेहाल है।।१८१॥

लागे री नंद-नंदन प्यारो । बिमल उदे उड़राज सरद को बंसी बजाय हरगे प्रान हमारो ॥ चैन नहीं संखी मैन बढ़गे है मदनमोहन जू को रूप निहारो । ''जगन्नाथ" प्रभु जन छबील बलि चीर-हरन के बैन सम्हारो ॥१८२॥

# सोरठ ख्याल ( इकताला )

श्ररी मेरे नैनिन बानि परी री। नंद-नेंदन प्रीतम प्रान-प्यारे के मुख निरखन को अरी री॥ मदन-मंत्र बंसी मैं पढ़िगो जब की थिकत करी री। मोहन की चितवनि चित चेारो तब तें चाह जरी री॥१८३॥ पूर्वी ख्याल (तिताला)
नैनन में राखे। प्यारे साँई देसवारे हारे
बाला प्रीत लगी है नेक न करिहै। न्यारे।
तु सिरताज मेरा मैं वंदी हैं। तेरी
तुम बिन कीन प्रधारे।। १८४॥

सीरठ ख्याल (तिताला)
क्यों जी हरि कित गए नैना लगाय के।
कंसी बजाय मेरेा मन हर लीना नेह कीना बढ़ाय के।।
हमें छाँड़ि कुवड्या संग राचे विस विस चंदन ल्याय के।
''सुरदास'' हरि निद्रर भए अब मधुपुरी रहे हैं छाय के।।१८५॥

श्रासावरी ख्याल (तिताला)
साहिबाजी थाँरै काई जाँगाँ काई चित श्राई।
थाँ बिन म्हानै पलक कलपसी तड़फड़ात मळली
बिन पागी होजी सावा जिग्रनूँ यूँ विसराई ॥१८६॥

कन्हड़ी ख्याल (जल्द तिताला)
श्रव जीवन की सब फल पायो।
मोइन रिसक छैल सुंदर पिय श्राय श्रचानक दरस दिखायो॥
जो चित लगिन हुती सो भइ री सुफल करनो मन ही की चायो।
"त्रजनिधि"स्याम सलोना नागर गुन-मूरित हिय श्रतिहि सुहायो १८७

् ख्याल

मेरा बेली यार वे तें क्या कीता वे। बिन दामोंदी वारी वै पाइन परदी वेामीय्याँ इसक लगाय दिल लीता वे।। तें क्या कीता वे मेरा बेली यार वे तें क्या कीता वे।।१८८॥

### व्रजनिधि-प्रंथावली

वो लग्या मैडा नेह इन वेपरवाइदे नाल कोइयन बुजदा मेंडाहाल। अपनें दरद की कोडअन बुजदा सुनदा नहीं यार वे सुनदा॥ नहीं जग मैं जीवना जंजाल वे। लग्या मैडा नेह॥ १८-६॥

# ईमन ख्याल ( जल्द तिताला )

तीरे संग ना खेलों ना ग्रव रे खेलों ना।

ग्राँखिमिचेवा कहा करीं मैं तारे संग मोरी वे जाने बलाय।
वाक री इन दृतिन कै। जिन सैनन दियो बताय।। १-६०॥

## धनाश्री (तिताला)

री चिल बेगि छबोली हिर सेंग खेलन फाग।

निकस्यों मोहन साँवरों बिल फाग खेलन ब्रज माँक।

उमड़ियों है अबीर गुलाल गगन चिंह मानी फूली साँक॥१॥

बाजत ताल मृदंग काँक डफ किह न परत कछ बात।

रंग रंग भीने ग्वाल-वाल सब मानी मदन-बरात॥२॥

इत तें आई' सब सुंदिर जिरिकरि किर अपनी ठाट।

खेलत निह कोऊ कान्ह कुँवर सीं चाह तिहारी बाट॥३॥

बिन राजा दल कीन काज बिल उठिए छाँडिए ऐड़।

उमग्यी है निधि ज्यीं नवल नंद की किनी है रावरी मैड़॥४॥

बिहँसि उठी बृषभान-नंदिनी कर पिचकारी लेत।

सिह न सकत कोड महा सुभट ज्यीं सुनत सबद सँकेत॥४॥

आई हैं रूप-अगाधा राधा छिब बरनी निहं जाय।

नवल किसोर अमल चंद मानी मिली है चंद्रिका आय॥६॥

देल मच्यो ब्रज बीधिन मिह्याँ बरखत प्रेम अनंद।
दमकत भाल गुलाल भरे मनी बंदन भुरके चंद॥ ७॥
दुरि सुरि भरिन बचावन छिव सों बाढ़ियों रंग अपार।
मैन सुनी सी बेलित डोलित पग नूपुर भनकार॥ ८॥
छीर रंग पिचकारिन भरि भरि छिरकत हिर तन तीय।
छिटल कटाछ प्रेम-रॅंग भरि भरि भरत है पिय को हीय॥ ६॥
सिव सनकादिक नारद सारद बोलित जै जैत।
"नंददास" अपने ठाकुर की जी वे। बलैया लैत ॥१०॥१६॥।

## होरी (जत)

ननदिया होरी खेलन दै। कान्हें गरियारें ऊधम पारें अब मोपें रह्यों न परें।। जो कहु कहा सो करिहीं ननदिया फागुन मैं जस लें। "आनंद-घन" रस भीजि भिजैहीं आजि यहैं पन है।।१-६२॥

गैंड़ मलार ख्याल (इकताला)
या रुत में आली कोऊ पीया कूँ मोसूँ ल्या मिलावै।
त्यों त्यों गरज गरज गरस बरस अधिक बिरह सतावै।।१-६३॥

कन्हड़ी काफी (तिताला, पंजाबी)
जालम बंसी बज्याई हो मोहना।
सूतड़ीनै सीषी नहीं दैदौं हो।।
इसक लगाय करि क्यों तरसाँदा हो मैडी।
जिद दयादे दाही तू सीखे नहीं दैदौं हो।। १-४॥

धासावरी ख्याल (तिताला) यो तो ढोलो म्हारो छै जीवाजी मारू रंगरे।। धाव पीया मिल चैापर खेलाँ पिय पासा घनसारी छै जी ॥१ स्था

### व्रजनिधि-प्रंथावली

वैत

जो समा पै गुजरे से। परवाने का तन जाने। इस्क की बात मत पूछो उन दोउन का मन जाने॥ १८६॥

बिलावल ख्याल (तिवाला)
घूंघटवण्या वे तेंडा जार वे सईयोहा।
गारे गारे मुख पर सालूडा सीवे
रेसम लागी कार वे॥१६७॥

खंमाच (विताला)

श्रीलूड़ी सी श्रावे राज होजी गाढा मारु थारी। श्रमलॉरा राता माता म्हारे महला श्राजो भुज भर श्रंग लगाजे। जी ॥ १-६८॥

क्कंज पधारे। राज रंग-भरी रैन । रंग भरी दुलहन रस भरे पिया स्थाम-सुंदर सुख दैन ॥ १८६ ॥

पूर्वी ख्याल (इकताला) श्रानाखे ते मेंडी जिद ल्याई वे। चंद चढ्या कुल श्रालम वेखे में वेखूँ तुजताई वे॥ २००॥

सरपरदा बिलावल ख्याल ( जल्द तिताला ) खटकणरा मोती रूडो म्हारो ग्रोर बाजू-बंद राजि हो। तेहड जेहड निरिख "मिहर-वान" बाँही गजरावल चूडो ॥२०१॥

ननिदया लाय दे सिँगरवा मारा बार बार में करीं हूँ निहारा बीर तेरा है। कुच भुज फरकत अगम जनावन लागे कगवा बोलै बार जीवन करे अत जारा है।।२०२॥ सारंग ख्याल (इकताला)

हे ज्यानी कैसें जिय नैन होंदा मोरा। च्यासिक हरनी मासूक सिकारी बिरहदा बान मुक्ते डार ॥२०३॥

सारंग ख्याल (तिताला)

भूल मित जायोजी श्रॅंखियाँ लगा करा।
तुम घन इम मछली पिय प्यारे नेह मेह बरसावी जी ॥२०४॥

सोरठ ख्यात (तिताला)

हो म्हारा साहिबा वो थे म्हारे डेरे श्राहो । खटपटी पाग गेरे सीस विराजे हो बाँको हो दाहडा पिलाहे हो ॥२०५॥

सरपरदा बिलावल ख्याल ( जल्द तिताला )

मन भावन उपजावन रंग ऐसी सूरज न पाया। जो कछ कहो न कही मीरी सजनी सरफ-रगमन येही बरभायो॥२०६॥

मलार गाँड़ ख्याल ( जल्द तिवाला )

कैसे धैं। कटे बिरह निह जानीं री

श्रित हरपावनी सावन की रैन प्यारे बिन।
दादुर मेार पपीहा बोले कीयल
सुनकर पल पल छिन छिन जियरा
घटे हारे वाला कीन बाहरियाँ॥ २०७॥

सारंग ख्याल (इकताला)

मिता मूँ धूपन लागे लागत सीरी बयार। बादर रे तू छाया करिया सूरज लेहि छिपाय॥ २०८॥

#### व्रजनिधि-ग्रंथावली

गै।ड़ मलार ख्याल ( जल्द तिताला )

बादलवा की वे। दैखूँदे बादरवा बरस बिरुह्न की बूँदें हियरा रुधेये। है कोई ऐसा त्रानि मिलावै नित उठ पिद्दा टेर सुनावे बा देख्याँ मोहें चैन न द्यांखन मूँदे है।। २०६॥

# ईमन कल्यान

एंसे न खेलिए होरी दैया मेरी नाजुक बहियाँ मरोर डारी।
हैं। गुरज़ेन दुर निकसी उन गहि भिजई कंचुकी रंगभर सारी॥
डार गुलाल रही हग मींडत उन श्रीसर भर लई श्रॅकवारी।
"दया सखी" सब विध करि ज्याकुल कहं न सकत तोसी लाजकी मारी २१०

### कामोद

मेरे। श्रव कैसे निकसन हो दइया होरी खेलै कान्हइया।
या मारगह के हैं। निकसी मेरे। छीन लियो दहिया दइया॥
सासरे जाऊँ तो सास रीसिह पीहर जाउँ खिजे मइया।
इत डर उत डर भूल गरी संग मोहन नाचेंगी ताथेइया॥
अजमोहन पिय सींह तिहारी भीज गई मेरी पाँवरिया।
"श्रानंद-धन" की कैसे कै भीजे श्रोड़ रहे कारी कामरिया॥२११॥

#### ग्रासावरी

गृजिर जोबनमाती हो हो हो कि वोलै।
नैनन सैनन वैनन गारी बितयाँ गढ़ गढ़ छोलै।।
वह , लगवार लाल गिरधर के गोहन लागी डोलै।
गठजोरे की गाँठ धीरज प्रमु भक्कश्रा होय सो खोले।।२१२॥

## पूर्वी

एरी तेरी भ्राँगिया पर डारी किन मूठी। दरक गई क्रुच कीर दिखावत ऐसी भनुप भनुठी।। २१३।।

## कन्हड़ी (तिताला)

ग्रलक लड़ी राजत प्रलवेली।

भुज जारे पिय छैल छवीला रसक रसीला लाड़ गहेली।
हेरि फेरि कर-कमल फिरावत गावत सहचरि संग नवेली।
(जैश्री) "ह्रपलाल" हित ललित त्रिभंगी प्रगट प्रकासत श्रानँद-वेली २ १४

### खंमाच ख्याल (तिताला)

राज वालो वा म्हासूँ बालबा।

महे ते। याँरी दासी साहिबा दिलदी बाताँ महासूँ खोलवी ॥२१५॥

सोरठ ख्याल (धीमा तिताला)

प्यारी लागै थाँरी आन सिपाहीडा थाँरा म्हानै चाव मिलन रो। मिलन करे। कव वे। दिन होसी अपनी भाजिज जान ॥२१६॥

#### हमीर (लरी)

ऐरी माई रॅंगीले लाल ने मेरे। मन हर लीना रंग सी रंग मिलाया। रंग रॅंगीली सेज बनाई रंग रॅंगीलें। पिय पाया।।२१७॥

# ईमन ( तिताला )

नेक मोरी मानो जू हम जो कहत तुमस्ँ ये वितया। तिहारे ख्याल में रहत अदा रंग आस्रो लगास्रो उनके छतिया।।२१८॥

#### ईमन

श्रॅंधियारी रात री पिया पिया बोलही पपीइरा। कैसे रहूँ बिन पी रिहली न जाय एक छिनवा॥ घन गरजे भीर चतुरमास इन श्रॅंखियन निस-दिन भर लाय। याहु रे सॅंदेसवा जान सुजान पीयरवा पे कीड ले जाय॥२१-॥ १६

# पूर्वी (इकताला)

व्रज के निवासी हो रे कान्हा। चितवन में तुम मन हर लीना बिन दामों भई दासी॥२२०॥

# ईमन (तिताला)

दिल ने तुभी क्या किया सारी अपने हाथों खोई। नाहक फिकर की किए अब क्या होवे इस दुनिया के बिच अपना नहीं कोई॥ २२१॥

# ईमन (चौताल)

होनी थी जो हो चुकी अब क्या होते। अबबेलि विचचुपदी खासानाहक अपनाक्यों आपा खेले॥२२२॥

## भ्रासावरी ख्याल (तिताला)

म्हाँरी सुधि लीजोजी राजाजी म्हानै चाहोछो ते। म्हे ते। थाँरी दासी सादिवा जनमजनम की दरस मया करि दीजोजी २२३

बिलावल सरपरदा ख्याल ( जल्द तिताला )

कर सुकर बंगरी मोरी मुरकानी मोरी मा। ऐसी री लँगरवा ढीठ महरबान दसन दमक अर दामिनी सी कोंधे गुन रससी विकानी मोरी मा॥२२४॥

# केदारा ख्याल ( जल्द तिताला )

अबहुँ न्यारी निह होत सुंदर-स्याम लगी रहीं तिहारे चरनि। निस-दिन सुमरन ध्यान रहत मोहि तिहारो दरस मेरे नैनिन ॥२२५॥

# ईमन ( तिताला )

हौं वे। ढेरो लगाय कित जाँदा। हौं वे। ढेरी लगाय कित जाँदा।। दुर दुर जाँदा वारी नीडें नहीं स्रोंवदा। मुड मुड मुड मुसकावदाँ॥ २२६॥

धनाश्री ख्याल (जल्द तिताला)

मोही तेंडी यादि लगी हो कुष्त
देंदा दीदार कीनी निहाल।
हों जमुना-जल भरन जात ही भनक परी
स्वतन मैं बेन बजावै गावै ख्याल॥ २२७॥

खंमाच ख्याल (जल्द तिवाला )
राज रे म्हाँसूँ बोलो क्यों ने रे।
क्यों तो तो चूक पड़ो म्हाँसूँ बोलो नें
गुमानीडा हँसि करि घूँघट खोलो रे॥ २२८॥

केदारा ख्याल (जल्द विताला ) पीयरवाहो बार बार डारी बार वार डारी हैं। तो न्यारी ना । रंग-रस बाता मीसी करत हो आप ही प्रीति विसारी ॥२२ ॥

#### सोरठ

सृगा-नैणी मारुणीरा कंत कठे रुति माणी हो राजि। -महे अभी घाँरी बाटरी जीवाँ लटकत चाल पिछाँणी।।२३०॥

#### पूर्वी

पिय मोरो कहाँ निह मानै बदी या तेरी। जान सुजान सबै विधि सुंदर जानी बूभी ऐसी ठान॥ २३१॥

### हमीर

तिहारी कैं।न टेव परी बरज्यो नहिं मानही।
सुघर चतुर मेारे बलमा गहि बहियाँ मरी जु॥
देक न करत कुल की कानिहुँ तिहारे जी।
ये डरी बरन ननदिया बरी जु॥ २३२॥
विहाग (रास)

रास रच्या नंदलाला, लीने संग सकल व्रज-बाला। अद्भुत मंडल कीने, अति कल गान सरस खर लीने॥ लीने सरस् स्वर राग-रंजित बीच मुरली-धुनि कड़ी। होन लाग्या नृत्य बहुविध नूपुरन-धुनि नभ चढ़ी। हलत कुंडल खुलत बेनी भूलत मे। तिन-माला। धरत पग डग-मग विवस रस रास रच्या नंदलाला ॥ चित हाव भावन लूटै, श्रभिनपट्ट भाहन सर छूटै। ललित त्रीव भुज मेलत, कबहुँक ग्रंकमाल भर भेलत।। भोलत जु भरि भरि श्रंक निसंकन मगन प्रेमानंद मैं। चारु चुंबन ग्रारु डगारह धरत त्रिय मुख-चंद मैं॥ चड़त ग्रंचल प्रगट क्रच बर ग्रंथि कटिपट छूटै। बढ़नौ रंग सु अंग अंग चित हाव-भावन लूटै। पगन गति कैातुक मचै, कटि मुरि मुरि मुदि मृदु यैां लचै । सिथिल किंकिणी सोहै ....। तापर मुकुट-लटकिन मटिक पग गति धरन की। भॅवर भरहरे चहुँ दिसि पीत-पट फरहरन की।। गिर्यो लिख मनमथ मुरिछ लै भजी रित मुख मधु अचै। नवत मनमोहन त्रिभंगी पगन-गति कौतुक मचै॥ बृ'दाबन साभाबढ़गो, तापर ब्योम विमानन सीं मढ़गौ। दुंदुभी देव बजावें, फूलन ग्रॅंजुली बहु बरखावें॥

बरखें जु फूलिन छंजुली बहु अमरगन कीतुक पगे। विवस छंकिन निज बधू हिय निरिख मनमथ-सर लगे॥ है गए थिरचर सुचरथिर सरद पूरन सिस चढ़गे। "दास नागर" रास खीसर बृंदाबन से।भा बढ़गे॥ २३३॥

## परज रास ( फिरता तिताला )

मोहन मदन त्रिभंगी, मोहे मन मुनरंगी। मोहे मन सुगुन प्रगट परमानंद गुन गंभीर गोपाला। सीस क्रीट स्नवनन मैं कुंडल उर मंडित बनमाला ॥ पीतांबर तन घात बिचित्र करि कंकनी कटि चंगी। नख मन चरन तरन सरसीरव मोहन मदन त्रिभंगी ॥ मोहन बेन बजावे, इहै रव नार बुलावे। श्राइ व्रजनारि सुनत बंधी-रव गृहपन बंद बिसारे। दरसन मदन-गापाल मनोहर मनसिज ताप निवारे ॥ हरखत बदन बंक भ्रवलोकत सरस मधुर धुनि गावै। मधर्मे स्याम समान अधर धर मोहन बेन बजावै॥ रास रच्या बन माहां, विमल कलपतर छाहां। विमल कलपतर तीर सु पेसल सरद-रैनि बर-चंदा। सीतल-मंद-सुगंघ पान बहै जहँ खेलत नँद-नंदा।। भद्भुत ताल मृदग म्होवर किंकिनि सबद कराहीं। जमुना-पुलिन रसिक रस-सागर रास रच्या र्वन माहीं॥ देखत मधुकर केली, मोद्दे खग मृग बेली। मोहे मृग-दहन सहित सर सुंदर प्रेम-मगन पट छूटैं। उड़गन चितंत थितत सिस-मंडल के। टि महन मन लूटैं।। अधर-पान परिरंभन अति रस आनँद-मगन सहेली। "हित इरिवंस" रसिकसुखपावतदेखतमधुक्तर केली॥२३४॥

### फुटकर पद

प्यारे लालन ऐसी न खेलिये होरी।
छल-बल करि जैसे हू तैसे मुख लपटाई ले रेग्री।।
कीन टेव यहै सबके देखत मेरी तुम बहियाँ मरेगरी।
नित-प्रति श्रानि अरत है लंगर हैं। करि पाई कहा भेगरी।।
सुनि पाईंगे गुरजन मेरे उघरैगी दिन दिन की चेगरी।
छुष्न जीवनि "लछीराम" के प्रभु प्यारे बहुरि न श्राज इहि श्रोरी २३५

कैसै खेलियै होरी साँवरे सी।
ले ले अवीर-गुलाल सुठिन भरि मुख मीड़त बरजोरी।।
चोवा चंद्रन छीर अरगजा केसरि भरी है कमोरी।
ऐसे लॅंगर बरड्या निहंमाने गोरी रंग में बेरी।।
अपने मन में चतुर कहावत छीरन सो कहै भोरी।
साँवरी सखी छंजन दे छाड़े जो कहै कुँवर किसोरी।।२३६॥

में ते। पाप जु अति ही कीने।
गिनत न आवे संख्या इनकी सब कर्मन सें। हैं। मैं हीने॥
अब ते। नाहिं आसरे। मोकै। छुपा तुम्हारी से। ही जीने।
अब ते। यहै करें। तुम ''व्रजनिधि" मोकै। स्थाम रंग मैं भीने॥२३७॥

तुम बिन नाहिं टिकानों मोकी। भवसागर मैं हम ही सब हो मो तारत जार नहिं ते की।। ध्रव ते। कष्ट बहुत मैं पार्यों तातें सरन तिहारे आर्यों। "ब्रजनिधि" तुम्हरी श्रोर निहारों मेरे कष्ट सबै भट टारी।।२३८॥

मन तेा नाहीं घीर घरै। विपति-विदारन गिरघर तुम है। हमही सों सब काज सरे।। भव सुधि वेगि लेंहु तुम मेरी तुम विन सुख को कीन करै। ''मजिनिधि'' तुम सब आनँद करिहैं।, सब दुख मेरे भटिह हरी।। २३-धा

### ब्रजनिधि-पद-संग्रह

मेरे पापन की है नाहीं श्रोर। जै। मेरे कहुँ पापनि गिनिही तो मोको कहुँ नाहिन ठीर।। श्राछे कर्म नाहिं हैं मोमें खोटे कर्म भरे हैं कोर। ''त्रजनिधि" पीर द्वरोगे मेरी तुमही सीं है जोर॥२४०॥

श्रव भट गोविद करें। सहाय । भाग्या सो मैं काम कियो है काज करे। श्रव दुंखिह विज्ञाय ॥ गरीवनवाज कहाइ विरद भ्रव गज की सहाय करी ज्यों जाय । मैं दुख पाऊँ भ्रव हो "वजिनिधि" तेरे चरन सरन मैं आय ॥२४१॥

चित तो अति ही कुटिल जु पापी।
गोविंद से। सिर स्वामी पायो तिसना नाहिन धापी॥
मद-मगरूरी मैं अति माते। मन को नाहिन साफी।
"जजिनिधि" चरन तिहारे चित दे येही सबर्में काफी॥२४२॥

मोसो रे अपनी सी जो करोगे।
मेरी कानि नहीं जावेगे दीन-उधारनि चित्त घरोगे॥
अधम-उधारनि विरद पायके अधमन के सब दुःख हरोगे।
तुम विन मोको नाहि ठिकानो "व्रजनिधि" सबही काज सरोगे २४३

मोहि दीन जान अपनाया।
अपनी श्रोर निहारि सॉवरे करा जु अपने मनु की भाया।
पाइ श्राग्या काज किया मैं ताही पर चित धीरज लाया।
भाई श्राग्या साँच करे। अब मेरे "व्रजनिधि" चरनन की साया।।२४४॥

हु- नैना मूरनि मानि रही समभाय। जिहि जिहि छैल चिकनिया तहि दुरि जाय॥ १॥

## ब्रजनिधि-ग्रंथावली

इन नैनिन के श्रागे भईनकवानि।

मोहन-मुख निरखन की परि गई बानि॥ २॥
चखनि चवायनि कीयो कुटंब सो बह।
नर नारी मुख जोरे घर घर घह॥ ३॥
रूप-सुधा-रस पीए भए महमंत।
"कल्यान" के प्रभू बिस कीन कमला-कंत॥ ४॥२४॥।

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रो सवाई प्रतापसिंहदेव-विरचितं व्रजनिधि-पद-संग्रह संपूर्णम् शुभम्

# ( २२ ) हरि-पद-संग्रह

### **भिंभौ**।टी

बाजत रंग बधाई भान घर, बाजत रंग बधाई।
पिय-मन-हरनी चंपक-बरनी कीरित कन्या जाई॥
ग्रानँद भयो सकत ब्रज-मंडल सो सुख कहो न जाई।
किसोरी बदन-चंद-छिब निरखत भई बंसी मनभाई॥१॥

बधाई हो बाजत श्रो ब्रुवमान कै। कुँवरि भई कीरित रानी के पाई निधि बहु दान कै।। नीबत बाजे घन ज्यों गाजे सुल भयो सकल सुजान कै। स्रुली किसोरी लखि सुख बाढ़गे बंसी ऋलि प्रिय प्रान कै॥ २॥

#### परज

म्हारी हेली है तीजदिहा है।र लियाँ वर्षों कुँवरि लड़ेती थैं त्योहार ॥ टेक ॥ हेली हे कुंज-सदन गह-मह मची हो रह्या मंगलचार । कालिंदी रे तीराँ चालों रूडा सिंज सिंगार ॥ हेली हे कल्पबृत्तरी डालरे भूलों रच्यों है सँवार । हेली हे कंचन मिथा नग मे।तियाँ लड़ लूँवा अँणयार ॥ रायजादी वृषभान री भूलों रूप उदार । भूलावे रसियों हैल पिय "वजनिधि" रंग रिभवार ॥ ३॥

हिंडोरे भूलन छाई छिब-निधि कुँवरि किसोरी। जमुना-तीर भीर जुवतिन की लिलतादिक चहुँ ग्रेगरी। ले मचकी निरखत ग्रॅंगछैयां दमकत बिह्यां गेरी॥ भोंटा मिस हिय हुलसत"व्रजनिधि" पद परसत बरजेरी॥ ४॥

### व्रजनिधि-अंथावलो

हिडोरे भूले लाड़िली रिसयो कंत भुलावे।
निरिख निरिख नख-सिख सुंदरता हरिख हरिख गुन गावे॥
सौंधे भीनी री छंग परसत मन माहीं ललवावे।
रिसया चतुर-सिरोमनि ''व्रजनिधि'' गाइ मलार रिमावे॥ ४॥

### सोरठ

ग्राज हिंडोरे हेली रंग बरसै।
भूलें श्री वृषभान-किसोरी सुंदरता सरसै॥
धन्य भाग ग्रनुराग पीय को ह्वे सुहाग दरसै।
भोंटा के मिस "ज्ञानिधि" नेही १ प्रिया-ग्रंग परसै॥ ६॥

श्राज की भूलन पर हैं। वारी।
भूलत चंपक-बरनी राधा भुलवत स्याम बिहारी॥
भुरज बजावति सखी बिसाखा गावति श्रिल लिलता री।
यह भुख निरिख महल की ''व्रजनिधि'' श्रेंखिया टरत न टारी॥॥

साजि सिंगार गुन-त्रागरी नागरी

मिलि सबिह कुँवरि सँग तीज खेलन चलीं।
दामिनी सी लसत हँसत गज-गामिनी
जूथ जूथिन मनौ कनक-पंकज-कली।।
त्रालिन के साथ गहे हाथ मिथ लाड़िली
चलत सोभित भई भानपुर की गली।
सुरँग तन चीर डर रुरत हारावली
बिबिध भूषन सजे भाँति भाँतिन भली।।
मनोहर तीर मिथ बाग भूला रचे
तहाँ भूलित ललित भानु नृप की लली।

<sup>(</sup>१) नेही = प्रेमी।

मधुर घनघोर पिक मोर चातक सोर

करत अलि गान बहु तान रस की रली।।

हरित बनभूमि रहे भूमि भूमि लतन पर

जहाँ खेलति प्रिया निज बिहार-स्थली।

तहाँ देखत दूरि दूरि परम आनंद भरे

नाह ''अजनिधि" सकल चाह मन की फली।। □।।

भूलन चालो है।

सहेल्याँ मिलि भानोसर री तीर लड़ेती हींशे घाल्यो है।।
सारद सी रित सी रंभा सी सबनन गोरी है।
ज्यारे बिच लसे मिंध नाइक कुँवर किसोरी है।।
स्यामाजी रो बाग सुहायों लागे सब सुख सरसे है।
सोही घण चंगी बसन सुरंगी छिंब घन बरसे है।।
चातक मोर रसभर्या बोले देखण चालो है।
स्याम-घटा जल भरि भरि उमड़ी घुमड़ी सोभा है।।
गावें गीत मनोहर लूहर सब मिलि भूलें है।
''ज्ञजनिधि'' प्यारें दूरि छिंब देखें हिए अति फूलें है।
सोरठ

हेला रे गैरी सी किसोरी न्हारे। हियड़े। हरते। बढ़भागाँ देखी बज री निधि भूलिण मैं सुधि-बुधि विसरते।। रूड़ो अंग लसै सिर जूड़ो चूड़ो रंग अनूप भरते। अधियाँला नैना उर वेध्ये। भाकिणा मैं कामिण यो करते।।१०॥

रँग्यो मनभावती के रंग।

नयन भए मेरे रूप-लालची नेक न छाँड्त संग॥

'विन देखे छिनहू न सुहावै निरिख भई मित पंग।

बसी रहै वर नित प्यारी की "ब्रजनिधि" छिव ग्रॅंग ग्रंग॥११॥

#### व्रजनिधि-श्रंथावली

#### कवित्त

करुना-निधान कान्ह मेरे प्रभु ध्यान-धन, रावरे भरे।से मे।हिं डर ना खरै। सौ है। घर जायो दास, ग्रास सॉवरे गुबिदजू की, प्रभु की प्रसादी नित्य पावत परोसी है॥ संकट-हरन मुद-मंगल-करन साधी, बिरुद-बँधावन सहाय करी सौ सौ है। करिहें सहाय करि ग्राए हैं सदा ही मेरे, ग्राब सब भाँति ''त्रजनिधि'' की भरे।सौ है॥ १२॥

दीनबंधु दीनानाथ हाथ है तिहारे सब,

महा-रन-धीर यह रावरी ही राज है।

महा-सोच-सागर अथाह मैं पर्यो है नर,

पावत न पार तन जाजरी जहाज है।।

स्वारथ के साथी सब हाथी ज्यें बिसारि गए,

ऐसी ही मिल्यो है आय सकल समाज है।

हेरि सब और एक सरन गही है तेरी,

मेरी सब भॉति "व्रजनिधि" ही को लाज है।। १३॥

#### सवैया

मान करें। हमसों मन मैं तै। हम परि पाइ हँसाइ मनाइवै।। देखें। न देखें। दया करि प्यारे हमैं निज नयन सुखें सरसाइबो।। हरि-पद-संग्रह

जी अनवोले रही हमें बोलिबी चाह करी न करी हम चाहिबी। मानी न मानी हमें यह नेम नया नित नेइ की नाता निवाहिवा।। १४॥

कीं उध्यान में ब्रह्म लखें। सु लखें। भय मानि महा-भव-सिधु गँभीर की। मोहिं न भ्रावत नाक नचाइवै। रेकिवै। छोड़िवौ प्रान-समीर कै।। कानन में मकराकृत कुंडल खेलनहार कलिद के तोर की। जानत हैं। हिय माँभ वहै न्द्रगाँव की छोहरा नंद अहीर की।। १५॥

### त्रधे

श्री जयसिंह महीप करें सबद्दी मनभाए। भ्रपनाए त्रजनाथ सुजस चहुँ श्रीर बढ़ाए॥ तिहि तें सत-गुरु कुपा आप मोपै सब कीनी। प्रतिपालत सब भाँति उच वह पदवी दीनी।। यह विमल बंस रघुनाथ कै। पालत सोइ विरदावली। श्रो माघवेस-सत भक्ति-निधि नृप प्रताप विक्रम बली ॥१६॥

#### कवित्त

धंबरीष नृप जैसे नवधा ही भक्ति भावें, नेह के निवाह की लगनि जिय नीकी है। नृप जयसाइ जू की भावना सुफल करी, जाने श्री गुबिद जू की जीवनी सु जी की है।। हरि-गुरु-सेवा मैं सुजान पृथीराज जू थें,

सबही की पेख बानी सुनत अभी की है।

सब बिधि ज्ञान-सनमान मैं निपुन ऐसे,

कुल मैं प्रताप जू को लाज सब ही की है।। १७॥

नैनन को लाभ नीके पायो है निरिष्ठ छिब,

धन्य स्यामा-स्याम मेरी किया मनभायी है।

प्रजा के जिवावन को नेह-सरसावन की,

सब-मन-भावन को दरसन पाया है॥

सदन सदन मैं उछाह की बधाई बाजे,

घर घर नगर माहि सुख सरसायी है।

कहैं "हितकारी" छपा कीनी है विहारी यह,

मंगल की दिवस भले ही आज आयी है॥ १८॥

सवैया

दीनदयाल सुनै। चित दे विनती सुभिवतक है जु तिहारे।।
जाहि कृपा करिके अपनावत ताहि कहूँ पलहू न विसारे।।।
सोच महा इक याह प्रस्यो मनही गजराज लहे दुख भारो।
हाथी की हाथगही जिहि हाथ, गहै। ''व्रज की निधि" हाथ हमारे॥१ सा

#### कवित्त

बालक कुलंग के सुरित हिते बड़े होत,
वह देस देसन चुगिन जात चारी है।
काछि बीछू छंडा रेनुका में नीर-तार घरें
वह जल माहिं तिन्हें सुरित सहारी है॥
सुरित यह वन में चरन परबस जात,
सुरित यह ही मेरी खरिक लवारी है।
छपा की सुदृष्ट खोंही छिन छिन सुधि लेबा,
रावरी सुरित ही तें पाँठख हमारी है॥ २०॥

## हरि-पद-संग्रह

सवैया

मीन की जीविन ज्यों जल है,
वह नीर सों साँची पितत्रत पारै।
दीन पपैया के ज्यों घन ही गित,
स्वाति ही की निसि-बीस सम्हारै॥
भक्तन के भगवंत हित् जिमि,
गोबिंदजू की छिनी न बिसारै।
स्योही हमें गित एक यही,
"व्रज की निधि" जीवन-प्रान हमारै॥ २१॥

#### गजल

जहाँ कोई दर्द न यूभे तहाँ फर्याद क्या की जे। रहा लग जिसके दामन से तिसे कहा याद क्या की जे।। जु महरम दिल का हो करके फखाई दे ते। क्या की जे। यह "व्रज की निधि" कहा करके न व्रज-रज दे ते। क्या की जे।। २२।।

### सवैया

सुंदर केलि लड़ेती किसीर की

नेह मेरी सुनि प्रेम बढ़ाइहैं।

फुष्त-कथा मन की हरनी कहै

सी सुनिकै सवनामृत प्याइहैं।।

हैंकै अनन्य गह्यों सरनी चित,

या घर की नित दास कहाइहैं।।

पावन सुंदर चारु उदार,

किसीरी धली हू सदा गुन गाइहैं।। २३॥

### ब्रजनिधि-प्रयावली

हरि-गुरु-सेवा में सुजान पृथीराज जू थी,
सबही की पोख बानी सुनत श्रमी की है।
सब विधि ज्ञान-सनमान मैं निपुन ऐसे,
कुल में प्रताप जू को लाज सब ही की है॥
नैनन को लाभ नीके पायो है निरिष्ठ छिब,
धन्य स्यामा-स्याम मेरी कियी मनभायी है
प्रजा के जिवावन की नेह-सरसावन की,
सब-मन-भावन की दरसन पायी है॥
सदन सदन में उछाह की बधाई बाजे,
घर घर नगर माहि सुख सरसायी है।
कहै "हितकारी" छुपा कीनी है बिहारी यह,
मंगल की दिवस भले ही श्राज श्रायी है॥ १८

सवैया

दीनदयाल सुनै। चित दे विनती सुभिवतक है जु तिहारे। जादि कुपा करिके अपनावत ताहि कहूँ पलहू न विसारे। ।। सोच महा इक प्राह प्रस्यो मनही गजराज लहे दुख भारो। हाथी की हाथगही जिहिं हाथ, गहै। ''व्रज की निधि" हाथ हमारे।। १९६।

कवित्त

बालक कुलंग के सुरित हिते बड़े होत,
वह देस देसन चुगनि जात चारी है।
काछि बीछ छंडा रेनुका में नीर-तार घरें
वह जल माहि तिन्हें सुरित सहारी है॥
सुरिभी हू बन में चरन परबस जात,
सुरित यहै ही मेरी खरिक लवारी है।
कुपा की सुदृष्टि लोंही छिन छिन सुधि लेंबा,
रावरी सुरित ही तें पारुख हमारी है॥ २०॥

#### कवित्त

तप को तपे की फल हिर तुम राज देत,

दान को दिए तें देत संपित अपार है।।

जाप को करे तें सुख स्वर्ग को अनेक देत,

पाप को किए तें देत विविध विकार है।।

जोग के किए तें मन-इन्द्रिन की विजय देत,

ज्ञान को किए तें देत मोच निरधार है।।

ऐसे निज करनी सी जु है। हो तिर जाऊँगी,

(तै।) है। ही करतार तुम नाहीं करतार है।। ३२॥

#### सवैया

बॉचिए सेवक की अर्जी अब कीजे छपा मरजी लखि पी की। जानत हैं। सब के मन की सुनी बानि यहै वृषमान-लली की।। अप्रास्य हैं बसिसाथ सखीन के खामिनि-सेवा करीं बिधि नीकी। है करुना-निधि देखि दसा पुरवा अभिलाख किसोरी अलीकी।।३३॥

#### देशहा

कुँवरि किसोरी अली की, पुरवै। यह अभिलाख। बास देहु बनराज मैं, लिख बंसी की साख॥ ३४॥

#### कवित्त

परम विचच्छन दयाल है लिलत ऋली, निकट निवासिनी है। गैरि-स्याम-जोरी सें। छुपा की निधान जन-मन-प्रिय बंसी ऋलि, मेरी दीन दसा गुजरैही कब गोरी सें।। सोच न खरा सा मोहि रावरो भरासी उठि, मेरी हू विनय सुनि लेहु दोड श्रोरी सा। जुगल-स्वरूप देखिवे को श्रकुलात नैन, कवधीं मिलैही मोहिकुँवरि किसोरी सों॥ ३५॥

सीतल सुगंध मंद मधुर समीर बहै,
कोकिल अलापें अलि करत गुँजार की।
तरिन-तनूजा-तीर फूल्या बनराज तहाँ,
खड़े स्थामा-स्थाम गहे कदम की डार की।।
रंग भरी रागिन अलापें लिलतादि अली,
जानित सबै ही रुचि प्रीतम के प्यार की।
जानि अभिलाख हिये भाँति भाँति साज लिए,
आयो रितुराज ''ज्ञजिनिधि" के बिहार की।। ३६॥

#### सबैया

जिहि कायिक बाचिक मानस तें,
गद्यो कीरति-नंदिनि की सरनी।
रस-लीला विहार उदार अपार,
तिन्हें नित नेह भरे बरनी।
नव गीरी अनूपम अद्भुत जीरी,
किसोरी की ध्यान सदा धरनी॥
नित आस उपास यहै जिनके,
तिनकी अब और कहा करनी॥ ३७॥

गाइहैं। प्यारी की निस्य बिहार, बिहारी की भावुक दास कहाइहैं। हाय हैं। जानि भ्रजान भयो,

प्रव तो मनमोहन सो चित लाइहैं।।

लाइहैं। अच्छर चेज भरे,

गुन-गावन को लहि नीको उपाइ हैं।।

पाइहैं। या तन की फल मैं,

''त्रज की निधि'' स्याम सो नेह लगाइहैं।।३८॥

## छ्रप्पै

सुंदर बदन गुबिदचंद के। निरखत नीकै। दिन दिन दूने। नेम प्रेम बढ़वार सु जी कै। ।। रसना सो रसमयी जुगल-जस बरनत बानी। विमल भक्ति बढ़वार कै।न पै जात बखानी।।

हिय लगन लगाई साँवरे लिलत त्रिभंगी लाल सों। गुननिधि प्रताप महिपाल की मैं रीभयौ इहि चाल सें। 13-81

#### कवित्त

त्रानँद सुमंगल हरख नित हो उनए,
सुभ हरि-मिक्त की सुपंथ गहिवी करी।
रतन-भँडार सुख-संपित करी सु बाजि,
ऐसे सुख-सान तें अनेक लिहवी करी।।
वेद अह सकल पुरानिन की सार ऐसी,
छित्रन की धर्म तासीं नेह निहवी करी।
कहें सुभिचिंतक यों नृपित प्रताप जू की,
राधा-ज्ञजनायक सहाय रहिवी करी।। ४०॥

सवैया

कुंज के अगॅगिन मैं बिहरें-देाड,
प्रीतम-प्यारी दिए भुज प्रीविन।
नृत्य करें कवा भूँगित लेत,
बिलोकों सखी सबही छिबि सी बिन।।
गान करें मुरली-धुनि मैं,
मधुरे सुर प्रेम-पियूष की पीविन।
लाल के संग मिली रस-रंग,
त्रिसंग किसोरी अलीन की जीविन।। ४१।।

#### पद

जिनके श्री गे। बिद सहाई, तिनके चिंता करे बलाई।
मन-बांछित सब हो हिं मने। रथ सुख-संपित सरसाई।।
ब्यापत नाहि ताप तिहि तीनों कीरति बढ़त सवाई।
नष्ट हो हिं सन्नू सब तिनके उर ग्रानंद-बधाई।।
भूमि - भूँ डार - बिभव - कंचन - मनि - रिद्धि - सिद्धि - समुदाई।
जोइ जोइ चहै लहै सोइ सोई त्रिभुवन बिदित बड़ाई।।
बिमल भक्ति श्रनुराग निरंतर ग्रधिक श्रधिक श्रधिकाई।
करुना-सिधु कुपाल करहिं नित सब "व्रजनिधि" मनभाई। ४२।।

#### कवित्त

हीरनि की कुंज सुख-पुंज सो कही न परे, मोतिन की भालरें चँदोवा छिब बाढ़ी हैं। भौति भौति रार्जें जहां सबै कल सींज लिए, लिखतादि मानीं जहां चित्र लिखि काड़ी हैं। विविध फुहारन की निरखें बहार दे। क,
"ज्ञलिधि" भावती सों लगी प्रीति गाढ़ी है।
बाग सुख साली ताहि सींचें बनमाली तामें,
कान्ह सीं किसोरी गरबाहीं दिए ठाढ़ी है॥ ४३॥

#### सवैया

पूर्ली सबै बन-बेली लतानि पै भावते भौर गुँजारिन की। जल-जंत्र अनेक छुटैं तिन माहिं मने। इरलें बरला छिब की बरलें रितुराज के साज निहारिन की। तब की छिब सी पैक ही न परै "व्रज की निधि" स्थाम बिहारिन की ४४

#### दोहा

श्री बन मैं बिहरें देाऊ, राधा-नंदकुमार। छबि पर कीने वारने, कोटि कोटि रित-मार॥ कुँवरि किसोरी नवल पिय, करत परस्पर हेत। तिनक मधुर मुसकाइके, ''ब्रजनिधि" मन हरि लेत॥४५॥

#### कवित्त

नवल किसोरी एक गैं।ने की लिवाई छाई,
ताके मनमोहन यों गोहन लग्यौ फिरै।
जाकी रखवारी को जु सासु संग लागी डोले,
ननद निगेड़ी सो चवाव करिवी करै॥
एते मैं अचानक ही फागुन को मास छायो,
वह प्रान्त्यारे से। भिलन अरिवी करै।
"ब्रजनिधि" पिय सें। अचानक गली में मिली,
भई मनभाई छंकमाल भरिवी करै॥ ४६॥

<sup>(</sup>१) जल-जंत्र = फब्वारे।

### दोहा

सासु-ननद-संक न करी, भई स्थाम-रस-लीन।
"त्रजनिधि" पिय पर वारने, कौटि पतित्रत कीन॥ ४७॥
लोक-लाज संका गई, बढ़ी नेह बढ़वार।
जाही दिन लाग्यो सखी, "त्रजनिधि" पिय सो प्यार॥ ४८॥

#### पद

श्राजु मैं श्रॅखियन कै। फल पायौ। सुंदर स्याम सुजान प्रान-पिय मे। हिलिख सनमुख श्रायौ॥ सब सिखयन के। देखत सजनी मे। तन मृदु मुसकायौ। मेरे हिय को हेत जानिकै "व्रजनिधि" दरस दिखायौ॥४-॥

#### कवित्त

पाया बड़े भागिन सो श्रासरा किसोरी जू की, श्रोर निरवाहि नीके ताहि गहे गहि रे। नैनिन तें निरिष्य लड़ैती की बदन-चंद, ताही को चकोर हैं के रूप-सुधा लहि रे॥ स्वामिनी की कृपा तें श्रधीन हैं तें ''व्रजनिधि'', तातें रसना सो नित्य स्थामा-नाम कहि रे।

मन मेरे मीत जो तु मेरो कह्यो मानै तै। ते।, राधा-पद-कंज को अमर हैके रहि रे॥ ५०॥

प्रगट पुरान निगमागम को सार यहै,

परम रहस्य रस उज्मल को ग्रंथा है।

गुरु-उपदेस बिन जानी नाहिं जात बात,

श्रावत न मन मैं कठिन श्रस संथा है॥

<sup>(</sup>१) क्ल्मल = उत्तमन।

# हरि-पद-संग्रह

देह नेह-भार भरी चल न सकत तहाँ, कैसे निवहत सेली सींगी गरी कंया है। तुम जु कहत ऊधी "ब्रजनिधि" कही जो जोग, जोगहु तें विकट वियोग-प्रेम-पंथा है॥ ५१॥

## दोहा

बड़े प्रीति जासों करें, ताहि करें प्रतिपाल। ''व्रजनिधि'' अपनी ओर लखि, की जे मोहिं निहाल ॥ ५२॥

# भैरव

भोर ही उठि सुमरिए वृषभान को किसोरी।

बाधा-हर राधा सुख-मंगल-निधि गोरी।।

वैठी उठि सुभग सेज नागरि अलवेली।

दपित-मुख-छिब निहारि हरखिहं सहेली।।

रतन-जिटत सुकर सुकर लिलता अलि लीए।

जुगल-बदन निरिख निरिख हरखत रस पीए।।

लेके कर जंत्र-तार सरस अलि बिसाखा।

गावित गुन हिच बिचारि पुरवित अभिलाखा।।

महल टहल चित्रा कर लिए पीकदानी।

बीरी कर देत हेत दंपित हिच जानी।।

भाँति भाँति सौंज लिए सबही अलि ठाढ़ी।

उरभानि सुरभानि निहारि अद्भुत छिब बाढ़ी।।

बन-बिहार करन चले दीए गरबाहीं।

यह स्वरूप सदा बसी "ब्रजनिधि" हिय माहीं।। ५३।।

१ ) मुकर = मुकुर, दर्पण, श्राईना ।

पद

गोकुल की गली सुहावनी।
कंचन-थार सजे कर-कंजिन ज्ञज-जुवितन की ग्रावनी।
नंद महर घर भयो कुँवर बर भई सबन मनभावनी॥
नाचत ग्वाल खिलावत गैयिन हे री टेर सुनावनी॥
दिध-काँदों भाँदों कर लायो माई गुनिन रिकावनी।
श्रोबन की रज या उच्छव मैं श्रिल की दई बधावनी।।५४॥

## कवित्त

पढ़ि पढ़ि बेद करें खेद भाँति भाँतिन के,
जाचकिन दें दें धन सकल निकारों रे।
भूठों हैं जगत तासों रूठों से। भयों ना कछू,
पाय के जनम बृथा काज ही बिगारों रे।।
पट के रचन करिबे मैं सब खोइ जस,
जीत जग बिनत सुबस्न किन धारों रे।
मारों मारों फिरों ममता मैं मूढ़ ग्रंध भयों,
तैने राधिकां को नाम नेक ना उचारों रे।। ११ ।।

#### पद

ते सब काहे के हितकारी।

सुभ उपदेस सिखाइ न मिलिए हित करि लाल बिहारी।

पूजा भेंट लेइ सेवक की सिष्य सोक नहिं हरई।

गही बैठि पुजावत सो गुरु घोर नरक मिहं परई।।

मित्र कहाइ उदर-तन-पोखन नाना जुगित सिखावै।

जिहि-तिहि भौति मित्र सोइ कहिए जो हिर हितू मिलावै।।

पिता कहा जो सुतिह सिखावत सब स्वारथ की बातें।
सोइ पिता निज सुतिह पढ़ावे मिलें क्रपानिधि जातें।।
माता सोइ पुत्र अपने की करें क्रष्त-अनुरागी।
गर्भ-बास सो बहुरि न आवे सत-संगित मित पागी।।
देव कहा स्वारथ अपनो ही सब बिधि साष्यो चाहै।
सेवक भवनिधि तर्यो कि बूड़गो उनको गरज कहा है।।
स्वामी जो सेवक सें। निस-दिन नीके टहल करावे।
सेवक को वह पित काहे की जो भव-भय न छुड़ावे।।
जो साँचे। हितकारी कहिए जो परपीरहि पावे।
सबै सत्रु हैं मित्र सोई जो "ब्रजनिधि" कुष्त मिलावे।। धूई।।

# सवैया

स्वारथ के सब साथी कुटुंब तिन्हें तिजकी बज-भूमि मैं जैहां।

मूठे सबै जग सो धब रूठि अभूठि के या मिह फोर न ऐहीं।।

श्रीवन बैठि के तीर तहाँ अपने कर नीर किलंदी अचेहीं।

लै लकुटी बिस कुंज-कुटी रसना इक गान किसोरी के। गैहीं।।५७॥

### कवित्त

पराो जग-जाल माँम ग्रिधक विहाल भयो,

ं अब लीनी जानि भूठे माँभि तें निकरिए।
जमुना को जल-पान राधारीन-कीरतन,
कान सुनि गुनि मन पेंडहूँ न टरिए॥
हरि की कृपा तें ममता को तोरि बंधुन सों,
जानि-वृभि अब ग्रंध-कूप में न परिए।
खाइ करि कुरी मुरी गुरी तुस धानन की,
मुक्ति की जु पुरी मधुपुरी बास करिए॥ ५८॥

## ब्रजनिधि-यंथावली

मोह-ममता की तीरि जीरिहैं। सनेह तहाँ,
ताकी समता न दूजी जाहिर है मिह ए।
सोधि सीधि कीनी सब भूठी है तमासी यह,
जानि-बूभि अब जग-जाल मैं न रहिए॥
गुरू की छुपा सी सेवा-छंज की निक्जंजिन मैं,
छुटी करि फटी दुपटी हू ग्रीहि रहिए।
कपनि अगाधे साथे रिखिन समाधिन सीं,
राधे राथे एक रसना तें बैन कहिए॥ ४६॥

यहि कलिकाल की कुचाल जब देखियत,

लिख उतपात हहरात हिय काहो है।

निकट अनेही जन जानत हिए की पीर,

दूरि सें। सनेही जिन्हें लीजें मिलि लाहो है।।

सीह दिन हैहैं कहूँ चहूँ पहरिन दिन,

जिने मिलि वास सेवा-कुंज मैं सदा हो है।

अलि की किसोरी यह आस पुरवागी कवै,

चंद सुखकंद जू सें। मिलन-डमाहो है।। ६०॥

दरस की प्यास मिलिबे की जिये ग्रास नित,
हिये मैं हुलास यह रहें दिन-रैना है।
लाड़िली लड़ावन के राधा-गुन गाविन के,
स्वनिन पान कब करीं मधु बैना है॥
रस भरी बानी रसिकनि जो बखानी ताहि,
गावत परस्पर होत चित चैना है।
तुम्हें जब देखीं तब भाग निज लेखी करीं,
चंद-मुख्वंद के चकीर मेरे नैना हैं॥ ६१॥

भूलत हिंदोरे पिय-प्यारी गरवाँहि दिए,

भाँकी लें तहाँ की यह पूरी पन पारि लें।
गौर-स्याम-जोरी-छिब देखिने की टोरी लाय,

जुगल-स्वरूप छिब उर मिध धारि लें।।

चतुर कहावें तें। तू चेति के सबेरी अब,

तन-मन-धन "जजिनिधि" पर बारि लें।

चरन की चेरी है तें। मेरी कहा मानि नीकें,
गोक्कल के चंद्रमा की बदन निहारि लें।। ६२॥

श्रायो तीज द्योस सखी सावन सुहावन में,
भूलत हिडोरे दोऊ जुगल-किसोर हैं।
सोहनी सलीनी तान गान ले करत प्यारी,
स्वनिन बसी वेई सुरली की घार हैं।।
मेोहन मदन तन सोहन सलीनी स्याम,
''त्रजनिधि'' रूप देखि लगे वाही श्रोर हैं।
श्रीर न सुहावे छिब देखिबो ही भावे, भए
गोकुल के चंद्रमा के नयन चकीर हैं।। ६३॥

## दोहा

श्रानँद की निधि सॉवरी, सकत सुखनि की दानि।
जिहि-तिहि विधि कीजै सदा, "व्रजनिधि" सी पहिचानि ॥६४॥
सरनागत-पालक विरद, मन-वांछित दातार।
पूरव पुन्यनि पाइए, "व्रजनिधि" से रिक्तवार॥ ६५॥
सुफल करत मन-भावना, कोटि भुवन की नाथ।
निसि-वासर नित गाइए, "व्रजनिधि" के गुन-गाथ॥ ६६॥

पद

भैया हरि नाम उचार करें। रे।
राधा-कृष्न गुबिद गुपाल किह भव-सिंधु तरें। रे।।
साधन नाहि श्रीर किलिजुग मैं यही उपाय खरें। रे।
किसोरी-चरन-कमल-रज माहीं श्रीवन जाइ परी रे।। ६७॥

जन बुरो भलो तक ग्रापको।
पूत कपूतह की निह छोड़त, ज्यों हिय हेत है बाप को।।
परम समर्थ राधिका बर को सरन उथापन थाप को।
याही तें डर लागत नाहों घोर जगत के ताप को।।
जदिप मलीन हीन हैं।, मेरे छोर नहीं है पाप को।
तदिप भरोसो मेरे मन मैं एक किसोरी जाप को।।६८॥

#### कवित्त

श्रानँद अगाधा लहें साधा सुख सेवत ही,
करत अराधा असरन के सरन हैं।
प्रीतम की प्यारी सुकुवारी सब-गुन-निधि,
जाकी नाम लेत मुद-मंगल-करन हैं॥
करत ही ध्यान डर हरत कलेस सब,
चरन-सरोज दुख-दंद के दरन हैं।
श्रासरो अनन्य गहिए रे मन मेरे सदा,
राधा महारानी सब बाधा की हरन हैं॥ ६-६॥

रावर में राधिका कुँवरि को जनम भयो,
देव-नर-नाग-पुर सुखावास माई है।
नाचत ग्रहीर, भई गोपिन की भीर महा,
मंगल उछाह मैं गलिन भीर छाई है॥

दान वृषभानज् को बरनै सुकि कौन,
जाचक अजाचक है ना निधि लुटाई है।
अलिन की जीविन किसोरी को जनम सुनि,
मोद भरे पलना मैं किलकै कन्हाई है।। ७०॥

## सवैया

कीरित रानी की कीरित में बृषमान भुवाले के बेटो भई।
छिब की निधि राधा स्रगाधा-सरूप सबै ब्रज-मंडल स्रोप छई।।
पुर की बिनता सब गोप-बयू लिख प्रान निछावरि वारि दई।
पलना में लला किलकें .....सुनि है के किसोरी के ध्यान मई।।७१॥

### कवित्त

कुँविर लड़ैंती जू की सुंदर छिंब निहारि,
सब वज-सुंदिर परम मोद मैं भरी।
बाँटैं तिल-चाविर बधाई गावैं मनभाई,
जनमी किसोरी आली धन्य आज की घरी।।
इतै घन भाँदी दिध-काँदी की मची है कीच,
आज अिल बंसी की सु चाह-बेलि है फरी।
नंदीसुर बरसाने सुख सरसाने बहु,
दुहूँ ओर लागी है। सनेह(१)-मेह की भरी।।७२॥

#### पद

करो गोपाल की सब होय।
अद्भुत सक्ति नंद-नंदन की ताहि न जाने कीय।।
करि अभिमान कियो जो चाहैं धरी रहै सब सीय।
बिनु इच्छित पल माहि करै प्रभु अस महिमा जिय जोय।।

हार-जीत जाके कर माहीं जानत हैं सब लोय। जैसी करें देत तैसे फल यह महिमा निह गोय। जीव चराचर कर्म-तंतु में जिहि राखे सब पीय। ताकी सरन गए सुख हैहै रहि हरि जस रस भोय। ७३॥ सारंग

मन मेरी नंदलाल हर्यो रो।

जा दिन तें निरख्या वह मोहन ता दिन तें बस प्रान परतो रो।।
लिलत त्रिभंगी छैल छबोलो निसि-बासर हिय रहत अरतो री।
बिनु देखे तब तें न सुहावै धाम-काम सुख सब बिसरतो रो।।
कासों कहैं। पोर यह सजनी टीना सो कछु कान्ह करतो री।
मिलिहै कबै छबीली छिन सों "व्रजनिधि" पिय रस रंग भरतो री।। ७४।।

#### सोरठ

बजाई बाँसुरी नँदलाल ।

मोहन-मंत्र भरी रस भीनी धरि हरि अधर रसाल ।।
सुनि धुनि स्रवन सबिह सुर-बनिता नागरि भई विहाल ।
थिर चर किए भए सब थिर चर थिकत भए सर-ताल ।।
नाद-अमृत स्रवनन-पुट भरि भरि पूरि सप्त-सुर-जाल ।
''व्रजनिधि'' पिय रस-रंग-बिहारी बस कीनी व्रजबाल ॥ ७५॥

# कंडलिया

राखी चारीं जुगिन मैं हिर निज जन की लाज।
बिजय बिजय की तुम करी बिरद हेत नजराज।।
बिरद हेत नजराज महा दावानल पीए।
काली-मरदन कान्ह ग्रमय दासन की दीए।।
कृपा-धाम धनस्याम कहाँ लीं बरनीं साखी।
ग्रम सब बिधि सीं रहै लाज "न्नजनिधि" की राखी।।७६॥

<sup>(</sup>१) बिनय = तीसरे पांडव, श्रर्जुन।

#### मलार

छिब-निधि बिहरत प्रीतम-प्यारी। सघन घटा बरखत जल निरखत बिपिन-भूमि हरियारी॥ परम प्रबीन बीन कर लैके लिखत मलार उचारी। सुखमा निरिख किसोरी-बर की भई प्रलिगन बिलहारी॥ ७०॥

मेरी स्वामिनि लिलव किसोरी।
प्रीतम-संग कुंज के आँगन बिहरत बॉहिन जोरी।।
हिय हरखत निरखत बन-सोभा पावस रितु पिय-गोरी।
प्रद्भुत छिब दंपति-संपित की लिख अलिगन तुन तेारी।।७८॥

#### सोरठ

स्वामिनि मोहि कवै अपनैहै। । बनरानी प्रीतम-सुखदानी रजधानी निज कविह बसैहै। । लिलत-निक्कंज-पुंज-सुखमा जहाँ रॅगरेली कव हग दरसैहै। । अहै। किसोरी जीविन मोरी अलि बंसी सँग हिय हलसैहै। ।।७६।।

श्रासा कब पुरवीगी मन की।
निरभे होइ इक श्रोही सेवों गैा-रज श्रीवृंदावन की।।
लिलत-निर्कुज-पुंज-सुखमा जहें संग रहें। श्रिलगन की।
किसोरी श्रली की कहना करिके लाज गहें। निज पन की।।

#### परज

मन हरि लिया मृदु मुसकाय कै।
मोहन की मोहनी सोहनी माधुरी बेन बजाय कै।
मोहित किए मदनमोहिन पिय रूप-रसासव प्याय कै।
कुँवरि किसोरी रसिक विहारी लीने कंठ लगाय कै।
१८

## बिहाग

मेरे। मन स्यामा-स्याम हरतो री।
मृदु मुसकाय गाय मुरली मैं चेटक चतुर करतो री।।
वा छिब ते मन नेक न निकसत निस-दिन रहत अरतो री।
अली किसोरी रूप निहारत परबस प्रान परतो री।।

#### कवित्त

संतन की संगति पुनीत जहाँ निस-दिन,
जमुना-जल नहें हो जस गैही दिघ-दानी की।
जुगल-बिहारी की सुजस त्रय-ताप-हारी,
स्रवनिन पान करी रसिकन की बानी की।।
वंसी अली संग रस-रंग अब लही कोड,
मंगल की करन सरन राधा-रानी की।
कुँवरि किसोरी मेरे आस एक रावरी ही,
कुपा करि दीजे वास निज रजधानी की।। ८३।।

# चीपाई

जय जय तुलसीदास गुसाई । सिया-राम द्दग दाई बाई ।। रघुबर की बर कीरति गाई । जै ग्रनन्य तिनके मन भाई ।।⊂४।।

## छंद

भाई ग्रानन्य मनहिं सुकीरित विमल रघुवर राय की।
ग्राति विचित्र चरित्र बानी प्रगट कीनी भाय की।।
कुटिल किल के जीव तिनपे ग्राति प्रमुप्रह तुम कर्यो।
निविध ताप सँताप हिय को दया करि सबको हरो।।
प्रा

# हरि-पद-संप्रह

जै जै श्री तुलसी तरु जंगम राजई। ग्रानॅंद बन के माँहि प्रगट छिब छाजई।। किबता - मंजरीं सुंदर साजै। राम-भ्रमर रिम रह्यो तिहि काजैं। प्रदी।

रिम रहे रघुनाय-ग्रिल हैं सरस सेंधा पाइते। ग्रितही ग्रिमित मिहिमा विहारी कहीं कैसे गाइते॥ तुलसी सु बृंदा सखी को निज नाम तें बृंदा सखी। दाझतुलसी नाम की यह रहिस मैं मन में लखी॥ प्रा

# चै।पाई

कोसल देस उजागर कीनी। सबिहन की श्रद्भुत रस दीनी।। छिन छिन उमगे प्रेम नबीनी। उमिं घुमिं भर लाइ रॅंगोनी।।। ज्या

## छंद

रंग की वरखा करी वहु जीत्र सन्मुख करि लिए। जनकनंदिनि-राम-छिव में भिजे दीने जन-हिये॥ बस निरंतर रहत जिनके नाथ रघुवर-जानकी। ते दासतुलसी करहु में। पर दया दंपित-दान की।।प्रशा

# चौपाई

सुंदर सिया-राम की जोरी। वारी तिहि पर काम करेरो ॥ दे। मिलि रंगमहल मैं सोहैं। सब सिखियन के मन की मोहैं॥ ह।।

<sup>(</sup>१) यह पद इस रजोक का श्रनुवाद है—
''श्रानन्द-कानने कश्चिजङ्गमस्तुलसीतरुः।
कविता-मंजरी यस्य राम-भ्रमर-भूषिता॥''

# छंद

सकल सिखयन में सिरोमिन दासतुलसी तुम रही।
करों सेवन रुचिर रुचि सों सुजस की वानी कहै।।
दास यह तुव प्रनन्य तापर रीभि चरनन तर परी।
प्रहों तुलसीदास तुम्ह ही छुपा करि ग्रपनी करी।। दशक

# चै।पाई

गाइय श्रीवृंदाबन-रानी। जाकी महिमा बेद बखानी।। कुंजेस्वरी बिहारिनि स्थामा। रास-बिलासिनि छिबि श्रिभरामा।। ब्रज-रमनी गुन-गन-गरबीली। परम मनोहर रूप रसीली।। लिलत लड़ेली लाड़ गहेली। सोहत तन मनीं कंचन-बेली।। गीरवरन नीलांबरवारी। पिय-हिय-संपुट की मनि प्यारी।। लिलतादिक-जिय-जीवनि राधा। पूरन करन लाल-मन-साधा।। साहिबनी वृषभान-किसोरी। ब्रजमीहन की मीहन जोरी।। स्रा।

# सोरठ (इकताला)

बिहारीजी थारी छिबि लागे म्हाने प्यारी।

ग्रधर थारे मृदु वैन त्रिभंगी संगी वृषभान-दुलारी।।

लटिक मटिक गित चाल वंक भुव हरिख ग्रंस भुज धारी।

दंपित सुख-संपित निज महला "व्रजनिधि" हित सुभकारी।। ६३।।

#### परज

श्राज रास-रंग रच्यो। वंसी-बट जमुना-तट श्रालिन मंडल खच्यो।। नृत<sup>१</sup> गान तान मान श्रंग सुद्धंग नच्यो। मुकट लटक भृकुटी मटकि "ब्रजनिधि" नैन श्रच्यो।। १८४।

<sup>(</sup>१) नृत = नृत्य, नाच।

## दोहा

मुकट लटक कटि पीत-पट मुरली मधुर त्रिभंग। बाम भुना बृषभानुना, हिय मैं रहा अभंग॥ ६५॥

लटिक मटिक गति लेन में मुसकिन मगज मरोर । इहि विधि ''व्रजनिधि'' हिय रहैं। राधा-नंदिकसोर ॥ ६६॥

#### पद

प्रेम छिक होरी खेल मचाऊँ।
जो देखी न सुनी निह सजनी से। नैनिन दरसाऊँ॥
भग उपहास मृदंग बजाऊँ लाज अबीर उड़ाऊँ।
अपनी हित-चरचा सबके हिय घोरि सुगंध लगाऊँ॥
हिय की लगिन प्रगट करि ब्रज में अपजस-गीत गवाऊँ।
गोकुल-बास स्थाम की संगम यह अवसर कब पाऊँ॥
साँची कहीं सुनो सिगरे पिय के हीं हाथ बिकाऊँ।
अब के फाग मिलें जी "व्रजनिधि" फूलो छंग न माऊँ॥ हा॥

## कवित्त

पुरुष प्रधान कान्ह ब्रज अवतार लेंके,

भूमि-भार-टारन को टढ़ पन धारे हैं।

देव-द्विज-गी-धन की रचा के करन हेत,

महाबीर अगनित असुर संहारे हैं॥

पूतना के प्रान हरि जननी की गति दीनी,

तृणावर्त मारिके अरिष्ट भय टारे हैं।

भक्तन के सुखकारी भूपति प्रतापसिंह,

सोई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं॥ स्टा

<sup>(</sup>१) हरि= इरण करके।

महा बिकराल ब्याल मार्यो प्रव रूप चह,
ख्याल ही मैं बनमाली बक से बिदारे हैं।
धेनुक-प्रलंब दोऊ हते बलदाऊ बीर,
दह मैं ते काली-कुल सकल निकारे हैं।।
प्रवल नृसंस ऐसे केसी की बिष्वंस कियी,
गोकुल के नाथ जू के गुन-गन भारे हैं।
सरनागत-पाल ऐसे भूपित प्रतापसिंह,
सोई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं।। हरा।

दंद्र-मद-हारी ब्रज-बासी सब संग लेके, गोबर्धन-पूजा हेत सीज ले सिधारे हैं। मघवा ने सुनिके पठाई मेध-माला तहाँ, मूसल सी धार जल बरखत हारे हैं।। गिरव्रधर तहाँ गिरवर कर धार्थी, गोपी-गोप-गाय ब्रज सकल डबारे हैं। जन-प्रतिपाल ऐसे भूपित प्रतापिसह, सोई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं।।१००॥

श्रमुर सँहारन की जन-मुख कारन की, जस विस्तारन की मधुरा पथारे हैं। रजक सँहारे रंग-भूमि मैं धनुख तीर्यो, कुबलयापीड़ के दत्सल उखारे हैं।। मझन की मारिके सुधारे जदुबंस काज, मद माते मामा जू की मंच तें पछारे हैं। कंस के बिध्वंसकारी नृपति प्रतापसिह सोई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं॥१०१॥ मानि परी भक्तन मैं भीर जब जाही छिन, ताही छिन ''त्रजनिधि'' बिरद सँभारे हैं। साल्ब की सँहारि दंतबक ताहि मारि, सिसुपाल से प्रहारे जरासंघ से बिदारे हैं।। दीना राज साजि महाराज उपसेनजू की, भक्ति के प्रधीन स्थाम तब मैं बिचारे हैं। सौंबरे गोबिंद नित्य भूपित प्रतापिसंह, सोई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं।।१०२॥

बाढ़िंगे बहु चीर हरी द्रुपद-सुता की पीर,
ग्रापदा अनेकन ते पांडव उवारे हैं।
पारथ को भारत जितायो रथ-सारथी हैं,
गरव-गुरूर दुरजेशिन के गारे हैं॥
भक्त-बच्छल नाथ जू ने भीष्म को प्रन राख्यो,
गावत सुकि तेई सुजस पनारे हैं।
बड़े भक्तराज महाराज श्री प्रतापिसंह,
सोई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं॥१०३॥

उत्तरा के गर्भ मैं परीचित की रचा कीनी,
रावरी दयालुता की बरनत सारे हैं।

अज के बिहारी जय जय सरन तिहारी ग्राए,
तेई तुम्हें लागे नित्य प्रानहु तें प्यारे हैं।।

तन-मन-धन करि कृष्न की कहाग्री जी ही,
ताही के कृपाल तुम कारज सुधारे हैं।

परम उदार ए हो भूपति प्रतापसिंह,
सोई नंद-नंदन सहायक तिहारे हैं।।१०४॥

# दोहा

काहू सुभिचंतक करा सुभिचंतकी बनाइ।
''श्रीव्रजनिधि'' निज जानिकै कीजे सदा सहाइ॥१०५॥
किबता करि जानों नहीं हैं। विद्या करि हीन।
''श्रीव्रजनिधि'' रिर्मिवार ने तड अपनो करि लीन॥१०६॥

#### पद

हम याही भरेासे निर्भय भए।

फरुना-सिंधु कृपाल लाड़िली श्रीगुन तिज निज करिलए।।
स्वामिनि-चरन-कमल सेए बिन जनम अनेक बृथा गए।
बंसी अलि अपनाइ किसोरी दुर्लभ रस हिय भरि दए।।१०७॥

तिहारी परम दयाल सुभाव।
जन के छौ। गुन छोर न देखें। अति उपज्यो चित चाव।।
तुम बिन मोसे छाधम उधारन दीसतु नाहिं उपाव।
बंसी अति की छपा किसोरी पर्यो जीति की दाव।। १०८॥

श्रांवदि फितूर की स्वन सुनि महाराज, काहे काज राज एते। सीच मन कीनो है। राधिका-गोबिदजू के चरन-कमल माँभ, तन-मन सकल समर्षि तुम दीने। है॥ कूरमनरेस महाबाहु श्रीप्रतापसिंह, यासौं कहा हू है यह बैरी बलहीने। है। हूजे तेजभान महादान जग जस लीजे, रावरे श्रारिन श्रायो बिघन नवीने। है॥१०-६॥

# दोहा

गाँठि परे सुख होइ निहं यह सब जानत कोइ।
गाँठिजोरे की गाँठि में रंग चौरानो होइ॥११०॥
सजनी बान बियोग की कठिन बनी है स्राइ।
मन में राखे तन जरे कहूँ तो मुख जरि जाइ॥१११॥
बिरह-नदी में प्रेम की नाव न खेवट कोइ।
बहुत बियोगी ह्वते जो मुख हाइ न होइ॥११२॥
बिरह-स्रगनि तन मैं बढ़ी गए नैन-जल स्खि।
देह स्रवॉ कैसे बुक्ते दया हाथ तें फूँकि॥११३॥

#### कवित्त

कीरति-क्रमारि तुम बड़ी रिक्तवारि करुना की दृष्टि धारि मेरी विनै वित लाइए। लाड़िली कुपाल ए हो परमदयाल मैं हैं।

निपट बिहाल ताहि बेगि अपनाइए॥ अलि-गन माहि मोहिं राखे। गहि बॉह,

यह पूरी मन-चाह बिल बेर न लगाइए। बंसी अलि संग नित देखीं रित-रंग,

हे किसोरी त्रलि ग्रंग करि विपिन वसाइए ॥११४॥

निस-दिन श्रास बन-बास की लगी ही रहै, याही की उपाय जन करत बिचारी है। एकहूं छिन कहूँ थिरता न लहत मन, बृथा वय जात तातें होत भय भारी है।।

<sup>(</sup>१) बिनै = विनय, विनती।

भौति भाँति तापन तें ज्याकुल ही दीसें सब, ऐसी ही समय ग्रायी तासों कहा सारी है। इहि कलि-काल की कुचाल सों डरे की ग्रव, कुँग्रिर किसोरी एक ग्रासरी तिहारी है।।११४॥

जासों दुख जाइ कहीं सोइ रावे दूनी दुख, तातें न कहीं जात बात कछ मन की। इहि किल-काल में न गंध परमारथ की, स्वारथ में मगन न जानें दसा तन की।। ऐसेन सों कहीं कीन भाँति मन-ग्रास, जिय वासना बसी है जो निवास ब्रंदाबन की। इड़ पन मेरें में सरन नित तेरें ग्रव, कुँवरि किसोरी जू तुमहि लाज जन की।।११६॥

### शेर

दर इंतजार प्यारे के होकर के बेकरार।
बस दरद जुदाई से करने लगी पुकार।
इर बिरछ सेती बन में पूछे हैं पी कहाँ।
देखा है तो बताओं क्यों रखते हो निहाँ।
यह गुफ्तगू करते ही जाइ पहुँची है उहाँ।
चारों चरन का खोज लखा नकशा जहाँ॥
लख नक्श पाय चार का दिल में किया बिचार।
यक्का नहीं गया है प्यारी ले गया ऐयार।।
इस सोच-फिकर ही मे चली जाय पेसतर।
देखा बिरह के ग्रंदर प्यारी कूँ बेसतर॥
पूछा कहाँ है साथी तुम्हारा दो बता।
सुनकर जवाब दर्द मुक्ते भी गया सता।

त्तव प्यारी सो मिल प्यारे के ख्यालों की करी याद। उस भ्रान में भ्रा ''व्रजनिधि'' सब का किया दिल शाद॥११७॥

#### कवित्त

जाप्रत सुपन सुखापित हू में संग रहे,

ऐसे प्यारे प्रीतम विसारि सुखं को चहै।

सोही मित्रमंद ग्रंध विषय के फंद परि,

जनम-मरन महा-द्वंद-दुख को जहै।।

सुर-नर-नाग-लोक सोक ही के योक ग्रोक,

करम के बस तहाँ अमत सदा रहे।

तातें सब त्यागि श्रनुराग नंद-नंदन के,

ग्रसरन-सरन चरन सरना गहै।।११८॥।

सुंदर सलोने सब सुख-सुखमा के धाम,
स्थाम क्रोटि काम हू निद्दारि वारि डारे हैं।
को है जो न भी है त्रिभुवन मैं विलोकि ताही,
ग्रंग प्रति ग्रंग सब साँचे के से ढारे हैं।
रिसक रसीले गुन-गन-गरबीले अरबीले,
ऐसे चित तें टरत नहीं टारे हैं।
नंद के दुलारे जसुदा के प्रान-प्यारे
जन-लोचन के तारे सी ही ठाकुर हमारे हैं।।११६॥

सुनि गजराज की अरज व्रजराज घाए, बाहन हू छाड़िके उवाहने ही आए हैं। द्रीपकी की बेर न भबेर करी टेरत ही, हेरत सभा के बर अंबर से। छाए हैं॥ करुना के सागर उजागर विरद जाके, प्रोतम प्रिया के सबही के मन भाए हैं परम उदार प्रीति ही के रिक्तवार चारु, ऐसे सरदार पूरे पुन्य-पुंज पाए हैं॥१२०॥

#### पद

राधे जूरंग भीनी राजकुँवारि।

प्रलख लड़ेती लाज गहेली प्रलबेली सुकुमारि।।
चंपक-बरनी पिय-मन-हरनी धँग-धँग साजि सिँगारि।

करत केलि संकेत-सदन मैं सँग बंसी सहचारि॥

प्राए मनमोहन सोहन छिब इकटक रहे निहारि।

मृदु मुसकानि बंक चितविन लिख सके न तनिह सँभारि॥

परम दयाल किसोरी गोरी गहि लीने टर धारि।

प्रीति दुहुन की निरखि प्रलिन तहाँ तन-मन डारे वारि॥१२१॥

# दोहा तू

विधिना ऐसी कीजियो, नेह न पानै कोइ।

मिलत दुखी विछुरत दुखी नेही सुखी न होइ॥१२२॥

लगनि भ्रगनि हू तें भ्रधिक निस-दिन जारे जीय।

प्रगट श्रगनि जल तें बुकी लगनि मिली जी पीय॥१२३॥

#### पद

त्रव तो छुटीं हम भीन सो।
हावॉडोल भई ग्रधिवच की ज्यों तृन भरमत पैन सों।।
ग्राप उहाँ कुविजा-रस राचे हरत न पर-घर-गैन सों।
"व्रजनिधि" हमें ग्यान दे पठयो ज्यों विजन विन लोन सें।।१२४॥

#### सारंग

कधो वे प्रोतम कब ऐहैं।
सीतल-मंजु-कुंज-परछैयाँ भे सोवत आइ जगेहें।।
किह किह रस की बात रसीली मो तन मृदु मुसकेहें।
अमल-कमल-दल-लोचन-चितविन तन की ताप बुक्तेहें।।
बिरह-विथा बाढ़ी निस-बासर प्रान परेखे जैहें।
"व्रजनिधि" सो निहचै र करिकहियो फिरि पीछे पछितैहें।। १२५॥

जधो जाय किह्यो स्याम सौं।
भली भई मधुवन विस छाँड्रो नाता गोकुल प्राम सौं।।
रास-रिसक गोपी-जन-जीवन लाज लगत या नाम सौं।
भाग-सुहाग भरी कुवजा के रंग रँगो श्रिभराम सौं।।
इम तो जोग भाग तिज बैठीं काम कहा धन-धाम सौं।
"त्रजनिधि" प्रीतम देखे विन श्रव गया देह सब काम सौं।।१२६॥

हम तो यों ही भक्त कहाए ।

रिसक-जनन की संगति तजिके विमुखन सनमुख थाए ॥
स्वॉग सिंघ के। धारि स्वान सम मन ने चाल चलाए।
विषयन के बस करिके इंद्रिन किप लीं नाच नचाए॥
कहनी सी करनी न करी किछु जग-जन बहुत हँसाए।

परम छपाछ किसोरी जू ने ऐसे हू अपनाए॥१२७॥

कवित्त पंकज प्रफुल्ल सोई सुंदर मुखारबिंद, चंचल जे मीन तेंड ऋंखियाँ उमंगिनी।

<sup>(</sup>१) परछैर्या = प्रतिच्छाया, परछाई'। (२) निहचै = निश्चय।

सें। हत सिवार सें। तें। बार सुकुमार महा,
करत कटाछ बंक चीची भ्रुव भंगिनी ॥
चक्रवाक बसत लसत सोई पीन कुच,
सोहै नॅद-नंद-घनस्याम ग्रंग संगिनी।
भूमि हरियारी सोई पहिरि रही सारी देखेा,
सॉवरी सखी है किधी जमुना तरंगिनी।।१२८॥

गाय ले रे गोबिंद गरुड़-गामी गोकुलेस,

गुरु-पद-पंकज सों सीसिह छुवाय ले।

न्हाय ले सरीर का सु जमुनाजू के नीर निज,

छुव्न-मंत्र जिप गोपी-चंदन लगाय ले।।
लाय ले रे राधा झा माधव सो सरस प्रीति,

हिये रस-रासि प्रेम-भक्ति सरसाय ले।
छाय ले रे गा-रज चराइ ले रे गायन का,

श्रीगुविंद-गीत का तू सुनि लेके गाय ले।।१२-६॥

किर ही रे सुकृत सुमिरि हो रे श्रीहरि,

परहिरि श्रीर श्रीर टरिन मोह-जाल की।

परि गई तेरे हाथ चिंतामिन नरदेह,

यातें श्रीट गिंह हो रे भक्त-प्रतिपाल की।।

करतु कहा है कहा करिबे को आयो कहि,

को है तू कहा है यह कैसी गिंत काल की।

गई सो तो गई श्रव रही सो तो राखि मूढ़,

एक एक छिन जात लाख लाख लाल की।।१३०॥

<sup>(</sup>१) परहरि=लाग कर।

ए रे मन मेरे मेरी सीख मानि ले रे,

मोह-माया तिज दे रे तेरे पायन की धैं किये।

तो सी धौर को रे यातें करत निहोरे कहा,

भटकत भारे नेक चंचलता रेकिये॥

श्राज ली ती तेरी कही कही सब हेरी श्रब,

लोक-लाज-भार लैके भार ही में भो किये।

घरी घरी पल पल हलचल दूरि डारि,

गोकुल के चंद्रमा की बदन विलोकिये॥१३१॥

#### रेखता

दरियाव-इश्क गहरे में डूबे को कौन पाने। मछली से जाइ पूछो बिछुरि जल से जी गँवावे॥ इस इश्क ने घर घाले केरेक इस जहाँ में। देखे। पतंग शमे पै जी आप ही जलावे॥ जो इरक नाम लेवे सो होय सिफत मजनूँ। किसी और को न जाने शब-रोज पिया ध्यावे॥ इस इश्क के नगर मे पाँवों से नहीं चलना। साबित आशिक है सोई सिर का कटम बनावे।। है दुश्मनी जहाँ में लहा(१) इश्क की व्रजनिधि। कुल-कानि की बहावें सी इरक की कमावे॥ हर रोज निमाँ शाम की इस धज सेती ऋावै। गुल जेवर कुल पहिरे दस्त फूल फिरावै॥ हमउमर है हमराह वले सब सेती बढकर। श्रामद की खबर श्रपनी वंसी में सुनावे॥ दीदार इंतजार सुन ग्रावाज वंसी धर से बदर आ देखे चशम चोट चलावे।। गज-गत चले रॅंगीला जोबन की मस्ती में।
वह तड़फ बिगानी की दिल में कब लावे॥
इस व्रज में बसने का बड़ा रेग लगा है।
दिल "व्रजनिधि" देखे बिन छिन चैन न पावे॥१३२॥

### कवित्त

लित-किसेर ग्रंग मोहे कोटिक ग्रनंग,
सहज सुभाउ पर्यो यार्के चित-चेरी की।
तैसोई बनाव बन्यो रहे नित नेह सन्यो,
त्रिभुवन नाहि सुन्यो कहूँ याकी जोरी की।।
मुकट छबीलो माथ, ग्वाल-वृंद सीहें साथ,
साँभ समे गाइन ले ऐबो ब्रज-खोरी की।
परम चतुर छैल रोके मन नैन गैल,
देखि री दिखाऊँ तेहि दूलह किसोरी की।।१३३॥

म्राज ब्रजराज की कुँवर चढ़गो व्याहिबे की,

मोहि मन नैन छोर कॉकन की डेारी की। मार सेहि सीस लखि देत हैं असीस द्विन,

बिहरत लिलत-कुंज व्रजनिधि चित चारी को ॥१३४॥

#### मांभ

जो कोई दिल ग्रंदर ग्रपने प्यारे नाल मुहबत लोडे। लोग लफुदे भाँडे न ले विचोइटे फोडे॥ कुल ग्रपने दी मान वड़ाई क चेता गेवा गृ तोडे। जे इतनी गला सिर भले सो "व्रजनिधि" धनाल यारी जोडे १३५

# हरि-पद-संग्रह

# ईमन (तिताला)

पिया को चंद दिखावत प्यारे।।
इक कर गरबाहीं देा जोरे इक कर कहत निहारे।।
पुनि पुनि क्रॅग क्रॅग कसनि गसनि करि कछुक देत उपहारे।।
"व्रजनिधि" प्यारी रूप विलोकत प्रान करत बलिहारे।॥१३६॥

#### रेखता

प्यारे प्रीतम से हँसके पृछी हैं बात प्यारी।

मुभसे कहे। जी शब तुम कहाँ आज सब गुजारी।।

किससे करों है। बातें जाके किसी से मिलना।

आदत अजब पड़ी है आखर पिया तुम्हारी।।

लाखें उजर व मिन्नत हमको नहीं सनद हैं।

करती हैं गुफ्तगोई तुभ चश्म की खुमारी।।

बातें सु उनकी सुनकर लाचार हो रहे हैं।

दे। दस्त बाँध दिल से कीनी है ताबेदारी॥

यह हाल देख प्यारी गले से लगाइ लीने।

सुंदर सलोने नेही "वजनिधि" विपिन-विहारी।।१३०।

#### पद

सुजन सोई लेत भय तै' राखि।
श्रित दयाल कृपाल तिनकी लिखीं बहुबिध साखि॥
गुरू नारद से कहे जे करत जनिह बिसोक।
सरन श्रावत ध्रुविह दीना ग्रभय-पद हरि-लोक॥
सुजन को प्रहलाद सम हरि-भिक्त को दातार।
किए नरहरि-दास छिन मैं श्रमित दैत्य-कुमार॥
पिता कीं न भयो जग मैं रिखभदेव समान।
किए तारन-तरन सुन-सुत दियो पद निरबान॥

मातु जग में हैं भई' मदालसाऽह सुनीति।
पुत्र जनमत ही उधारे स्याम सीं करि प्रीति॥
देव-पित दोउ बिधि निपुन निहं कोउ महेस समान।
दयानिधि सुर-ग्रसुर-दुख हर कियो हलाहल-पान॥
प्रपित-पनी ग्रव कहीं सिव की प्रिया पै हित कीन।
राम-पद-रित कीनि भय हिर करी परम प्रबीन॥
मृत्यु-संकट समय राखत सरन हिर हिरदास।
यही पन मन धारि "ज्ञजनिधि" राखि दृढ़ विस्वास ॥१३८॥

जिनके प्रिय न जुगल-किसोर।
तिनहि तजिए कोटि अरि करि परम प्रीतम तेर।।
विमुख हरि सौं जानि पितु का तज्यो नरहरिदास।
धर्म इहि सम और कोड न भक्ति दृढ़ विस्वास।।
चंधुहू त्याग्यो विभीषन विमुख प्रभु सौं जानि।
सरन आवत राम की प्रभु हरी।

तैसे ही वराती साथ सेना जैसी रतिनाथ

पैरि वृपभानजू की ऐवो चढ़ि धोरी को। मनौं सेहिनी के मंत्र छूटें बहु बिह्न-जंत्र?

देखि रो दिखाऊँ ते।हि दूलह किसे़ारी को ॥१४०॥

भासन हुतासन की करि तनु छोनी है।।

<sup>(</sup>१) बह्निनांश = श्रातशवाजी थादि।

कैयों बिध करि हरि पूजे बनमाली आली यार्ते यादि अधर-सुधा की बास दानी है। निसि-दिन रहत अधर कर पर अरी बंसी मन-मोहन की कैं। पुन्य कीनी है। 1888।

सीस पर सेहित अमित दुति चंद्रिका की बानिक रह्यों है बनि लिलत ललाट की।
राजत उदार उर पर बनमाल लाल किट-तट कसत पिछीरा पीत-पट की।।
गजगित ऐबी बर बाँसुरी बजेबी मृदु
सुसुकि चितैबी चित चेटक उचाट की।
नैनिन निहारि सुधि हारी या बिहारी छिब
तब तें न मेरो मन घर की न घाट की।।१४२॥

### सवैया

पट-पीत कसे नट बेव लसे मुसुकाय के नैन नचावन की । गर गुंजन-माल बिसाल दिपै कर मैं बर कंज फिरावन की ॥ मधुरी धुनि बेन बजाविन गाविन बानि परी तरसावन की । निसि-चौस सदा मन माहि बसै छवि वा बन तें बिन ग्रावन की १४३

# छ्रप्पै

श्रेम रूप बन भूप सदा राजत पिय-प्यारी।
इक छिन बिछुरत नाहिं कबहुँ नित कुंज-बिहारी।।
सुंदर बदन बिलोकि परसपर मृदु मुसुकावत।
दंपति रस सुख सीव बिलसि मन-मोद बढ़ावत।।
जहाँ मिली किसोरी सोहियत मोहन सोहनलाल सों।
मनु लिलत लता कलधूत की लपटो तरुन तमाल सों।।१४४॥

<sup>(</sup>१) कलधूत = सोना।

# सवैया

संग खवासिनि पास जहाँ, ग्रस सोभित ग्रालस प्रेम के पागे। श्रापस में श्रवलोकत लेकिन रूप-सुधा-रस पीवन लागे॥ श्रंतर ग्रानि करें पैलकें सो सहों न परे ग्रतिसे ग्रनुरागे। लाड़िली लाल रसाल महा डिठ भार भए रॅंग-मंदिर जागे॥१४॥।

### कवित्त

सिथिल सिँगार हार निधुबन बिहार करि,
बैठे पलिका पे अलसावत जँभात हैं।
डपमा न आत कळू दंपित की संपित लिख,
रित-रितनाथ साथ केटिक लजात हैं।।
मृदु मुसुकात जात मन मैं सिहात, डर
आनँद न मात मीठी बात बतरात हैं।
बाल की बिलोकि लोल लोचन अधात हैं
न लाल के बिलोको बाल नैनन अधात हैं।

# ग्रड़ाना ( चौताल )

्महदी स्थाम सहें ली रिव रिक चरनि श्रलबेली हि रिक्तावित ।

बार-बार निरखत निहं छाँ ड़त

करत चित्र बर निज श्रमुराग रेंगावित ॥

सखी सींज लिए सब ठाढ़ी निज :
श्रिषकार जनाइ हँ सावित ।

समुक्ति बात तब मृदु मुसिक्यानि रीक्ति

विहारिनि "व्रजनिधि" कंठ लगावित ॥१४७॥

#### रेखता

नेनीं मधि छाइ रहा। गौर स्याम रूप।
चंद सा सलोना मुख सोहना अनूप।।
जमुना के तीर तीर करत बन-बिहार।
निरिष निरिष छिब-सिँगार लार्जें रित-मार॥
नागरि नागर उदार नवल नित किसेर।
वौसुरी बजावै वह "वजनिधि" चित-चेर।।१४८॥

## दोहा

देश्ज सरबर रूप के, इंस सिखन के नैन।
"अजिनिधि" मुक्ता चुगत तहें चितविन बिहेंसिन सैन।।१४-६॥
"अजिनिधि" पहिले कीजिए रिसकन की सत-संग।
स्यामा-स्याम-द्यास की जाते लगे तरंग।।१५०॥
"अजिनिधि" चाख्या प्रेम जिहि ताहि सुहात न और।
स्वर्गादिक नीचे लगें जे जे ऊँची ठैर ॥१५१॥

#### पद

वसै' हिय सुंदर जुगल-किसोर। नागर रसिक रूप के सागर स्थाम भाम तन गैर। सोहन सरस मदन-मन-मोइन रसिकन के सिरमैर ॥१५२॥

सिर धर्यो निज पानि।
मातुह की त्यान कीनै। विमुखि प्रभु सौं देखि।
जिए जै। लैं। मुख न वेाले भरत प्रेम विसेखि॥
विमुख बावन सौं करत बिल किया गुर की त्यान।

<sup>(</sup>१) पाठांतर—स्यामा स्याम श्रति उदार।

हरि भए तिहि द्वारपालक जानि जन बड़भाग॥
गोप-पत्नी पतिन की तिज गई हरि के पास।
देास कछव न लिख्यो सुक सुनि रमी पिय सँग रास॥
क्यों कछ मन माहि भावे बाचि पूरव साखि।
कहा ग्रंजन भौजिए जो लगत फोरे भाँखि॥
पूज्य सोइ निज परम प्रीतम सोइ भ्राभमत दानि।
प्रीति जातें होइ "ज्ञजनिधि" सकल सुख की खानि॥१५३॥

# भैरव

जै जै श्रीभागवत पुरान।

निगम-फलपतरं को फल रसमय अविन पर्यो आन।।
हिर तें विधि तिनतें नारद मिन तिनतें ब्यास कृष्न द्वैपान।
ब्रह्मरात तें उदित भान सम रिसक प्रफुल्लित कमल समान।।
बिष्नुरात सुनि पायो हिरपद मद-मत्सर को दहन छशान।
किसोरी अली बास ब्रंदाबन माँगत जुगल-केलि-जस-गान।।१५४॥

# सारंग

बंदी श्री सुकदेव सुजान।
निज अनुभव भुति-सार अनूपम गायो गुहा पुरान॥
संसारिन पै करुना करिकै दयो अभयपद-दान।
अली किसीरी को बर दीजै करे भागवत गान॥१५५॥

## विभास

हरि बंसी बंसी हरि की है।
जाहि सुनत मोहीं ब्रज-सुंदरि चिल बाई जहाँ मोहन पी है।।
अधर-अमीरसु चाखि निरंतर राधा राधन टेक गही है।
कुपा बिना की सहै किसोरी जो अति अद्भुत रीति कही है।। १ १ ६।।

<sup>(</sup>१) निगम-कलपतर = वेद-रूपी करपवृत्त ।

#### सोरठ

श्रीहरिदास कृपानिधि-सागर हैं।
निसि-दिन नैननि के डोरन सो भुलवत नागरी नागर हैं।।
सरस गान करि रिभवत दंपति सब रिसकन के त्रागर हैं।
लुलित किसोरी विजै रूप धरि निधिवनवास उजागर हैं।।१५७॥

#### विलावल

जै जै जै श्री ज्यास जू जग कीरित छाई।
महिमा महाप्रसाद की तुम प्रगट दिखाई।।
रास-केलि मैं रिम रहे बर बानी गाई।
त्रिगुण तेरि नूपर सँवारि लाड़िली रिकाई॥
जे जन सनमुख अनुसरे तिन बन-रज पाई।
किसोरी अली जस गावही संतन-सुखदाई॥१५८॥

## दोहा

रूप अनूपम मोहनी मोहन रसिक सुजान। रूप-रसिक यह नाम धरि प्रगटे नेह-निधान॥१५८॥

## भैरव

रूप-रसिक से रूप-रसिक बर।
दिव्य महाबानी रस-सानी प्रगट करन प्रगटे अवनी पर।।
अति रहस्य रस की परिपाटी लिख बेदन की कोड न सरवर।
उमिड़ घुमड़ि हिय भाव-घटा सो बरसत नित-प्रति आनँद को भर।।
गीर-स्याम के रंग भकोरे कोरे जे आए नारी नर।
नैनन की सैननि सी अिल की दरसायो नव-केलि-कुंज-घर।।१६०॥

1 13

हरि भए तिहि द्वारपालक जानि जन बड़माग ।।
गोप-पत्नी पतिन को तिज गई हरि के पास ।
देशस कछुव न लिख्यो सुक सुनिरमी पियसँग रास ।।
ज्यों कछू मन माहि मावै बाचि पूरव साखि ।
कहा ग्रंजन भौजिए जो लगत फोरै ग्रॉखि ।।
पूज्य सोइ निज परम प्रीतम सोइ भ्रमिमत दानि ।
प्रीति जातें होइ "ब्रजनिधि" सकल सुख की खानि ।।१५३॥

# भैरव

जै जै श्रीभागवत पुरान।

निगम-कलपतरु को फल रसमय अविन पर्यो आन ॥ हिर तें विधि तिनतें नारद मुनि तिनतें ब्यास कुष्न द्वेपान । ब्रह्मरात तें उदित भान सम रसिक प्रफुल्लित कमल समान ॥ बिष्नुरात सुनि पायो हिरपद मद-मत्सर को दहन कृशान । किसोरी अली बास ब्रंदावन मॉगत जुगल-केलि-जस-गान॥१५४॥

# सारंग

वंदी श्री सुकदेव सुजान।
निज अनुभव श्रुति-सार अनूपम गाथो गुह्य पुरान॥
संसारिन पै करुना करिकै दथो अभयपद-दान।
अली किसोरी को वर दीजै करे भागवत गान॥१५५॥

#### विभास

हिर बंसी बंसी हिर की है। जाहि सुनत मोहीं ब्रज-सुंदिर चिल छाई जहाँ मोहन पी है।। ग्रधर-ग्रमीरसु चाखि निरंतर राधा राधन टेक गही है। कृपा बिना को सहै किसोरी जो अति ग्रद्धत रीति कही है।। १५६॥

<sup>(</sup>१) निगम-कलपतरु = वेद्-रूपी कल्पवृत्त ।

# हरि-पद-संग्रह

#### सोरठ

श्रीहरिदास छपानिधि-सागर हैं।
निसि-दिन नैनिन के डोरन सो भुलवत नागरी नागर हैं॥
सरस गान करि रिभवत दंपित सब रिसकन के श्रागर हैं।
स्रीलित किसोरी विजै रूप धरि निधिबनबास उजागर हैं॥१५७॥

#### विलावल

जै जै जै श्री ज्यास जू जग कीरित छाई।

महिमा महाप्रसाद की तुम प्रगट दिखाई।।

रास-केलि में रिम रहे वर वानी गाई।

त्रिगुण तेरि नूपर सँवारि लाड़िली रिकाई।।

जे जन सनमुख अनुसरे तिन बन-रज पाई।

किसोरी अली जस गावही संतन-सुखदाई।।१५८।।

# दोहा

रूप श्रनूपम मोहनी मोहन रसिक सुजान। रूप-रसिक यह नाम धरि प्रगटे नेह-निधान ॥१५-८॥

## भैरव

स्प-रसिक से रूप-रसिक वर।
दिव्य महावानी रस-सानी प्रगट करन प्रगटे अवनी पर॥
अति रहस्य रस की परिपादी लिख बेदन की कोड न सरवर।
उमिह घुमड़ि हिय भाव-घटा सो बरसत नित-प्रति आनँद की भर॥
गीर-स्याम के रंग भकीरे कीरे जे आए नारी नर।
नैनन की सैननि सी अलि की दरसायो नव-केलि-कुंज-घर॥१६०॥

## सारंग

धनि धनि वृ'दावन के बासी।

जिनकी करत प्रसंसा सुक सुनि उद्धव विधि कमलासी।।

ग्रान देव की संक न मानत संतत जुगल-उपासी।
वैकुंठह की रुचै न संपित कब मन ग्रावै कासी।।

श्रीजमुना-जल रुचि सी ग्रचवत सुक्ति भई तहाँ दासी।

ग्राष्ट्र-सिद्धि नव-निधि कर जोरे जिनकी करत खवासी।।

जिनकै दरस-परस रस उपजत हियै बसत रस-रासी।

श्री बंसी ग्रेलि कृपा किसोरी कल्ल इक महिमा भासी।।१६१॥

## रेखता

जिसके नहीं लगी है वह चश्म चीट कारी।
हैवान क्या करेगा वह नंद के से यारी।।
इस्तेमाल इश्क का जहान बीच होवै।
दीन छी। कुफर की बदबोई दिल से धोवै।।
महबूब के मिहर का हर रोज रहै दिवाना।
ग्रासान कुछ न जाने। यह ग्रासकी का बाना।।
गोविदचंद "व्रजनिधि" की ग्रर्ज सुनो प्यारे।
दुक छिब-भरी नजर किर सब दुख हरे। हमारे।।१६२॥

## बिहाग

हमारे इष्ट हैं गोबिद।

राधिका सुख-साधिका सँग रमत बन स्वच्छंद ॥ जुगल जोरी रंग बोरी परम सुंदर रूप। चंचला मिलि स्याम नव घन मनहुँ अविन अनूप ॥ सुभग जमुना-तट-निकट करि रहे रस के ख्याल। हिये नित-प्रति बसी ''व्रजनिधि'' भावती नँदलाल॥१६३॥

जिनके श्री गोबिद सहाई।
सकल भय भिज जात छिन में सुख हिये सरसाई।।
सेस सिव बिधि सनक नारद सुक सुजस रहे गाई।
द्रीपदी गज गीध गनिका काज किए धाई।।
दीनवंधु दयाल हरि सों नाहिं कोड स्रधिकाई।
यहै जिय मैं जानि "व्रजनिधि" गहे दृढ करि पाई।।१६४।।

सोरठ (देव गंधार धीमा छीत )
साँची प्रीति सों बस स्याम ।
जोग-जप-तप-जग्य-संजम कव किए व्रज-वाम ॥
गोपिकन के भए रिनिया रास-रस के माहिं।
साधें समाधिहि मुनीसर १ तड ध्यान आवत नाहिं॥
यह जानि जाचत पद-कमल-रित दीन है कर जोरि।
घरगै ''व्रजनिधि" नाम तै। अव लीजिए चित चेरि ॥१६५॥

### कन्हङ्गे विलावल

नाहीं रे हिर सै। हितकारी, जाकी लागत कथा पियारी। देखे ठोंकि बजाइ सबैई जग मैं सुखद नाहिं नर-नारी॥ पिततन के पावन के काजै नाम महातम कीना भारी। प्रगट बात यह कहत सकल जन सुवा पढ़ावत गनिका तारी॥ बेद पुरान तंत्र स्मृति हू नै यहै विचार किया निरधारी।

दृढ़ विखास धारि हिय" त्रजनिधि" करौ निसंक नाम उचारी ।।१६६॥ कृष्म नाम लै रे मन मीता, जनम अकारय जातु है जीता। जो निहं कृष्म नाम उच्चारे, तिनहीं कौ जमदूत पछारे।। जिनकी हरि-जस नाहिं सुहावै, दुखी होइ पाछै पछितावै। नै। नोका नाम बैठि होह पारै, "वजनिधि" साँची कहत पुकारे १६७

<sup>- (</sup>१) मुनीसर्=मुनीश्वर।

# लूहर सारंग

हेली नेह-रीति कलु अटपटी कैसे कै किह जाई। छैल-छबीले नंद-नॅंदन की छिब रही नैन समाई।। जित देखीं तित साँवरी हेली और न कळू सुहाई। बिसरायो बिसरे नहीं हेली किरए कैंगन उपाई।। हैं। जब दुरि घर मैं रहीं री मलके अँखियन आय। मोहन मूरित माधुरी हेली सुरि सुरि मृदु मुसिकाय।। चाक चढ़ियों सो मन रहें हेली चकफेरी सी खाय। किक्लनुमा की सी मई री वाही दिस ठहराय।।१६८।।

# ईमन

मैन् दिल जानी मोहन भावदानी। इत बल भावदा बीसी सुणाँवदा मैंडा दिल ललचावदा॥ दिलवर दिल दीसवै जागादा गाहक हाथ विकावदा। सोहगी सूरित प्यारा नील गदा ''व्रजनिधि" नाम कहावदा १६ क

# ईमन

तपदे वेखणनू मैंडे नैन। दिल दे ग्रंदर हूका उठदी रैनि-दिहा नहिं चैन॥ बेपरवाही नंद-महर दा सुधि मैंडी नहिं लैन। किसनू ग्राखौ गल्ला सईये ''व्रजनिधि'' व्रज-सुख-दैन॥१७०॥

## बिहाग

नूपर-धुनि जब ही स्रवन परी । चैकि उठे पिय कुंज-बिहारी सुधि-बुधि सब बिसरी। गर्ब गए सुरत्ती के सिगरे त्यारी सुजनि भरी। छबि बिसराइ(१) मैन की ''ब्रजनिधि'' ग्रासा सुफल करी॥१७१॥ मीत मिलन की चाह लगी है।
कि न सुहाइ हाइ कहा की जै अद्भुत बिरह बलाइ जगी है।।
सूभत कि न उपाय सखी री मोहन मूरित हिए खगी है।
''व्रजनिधि'' नै हैं। करी बावरी लोक-लाज कुल-कानि भगी है।। १७२॥

#### सारंग

छवीली छैल कन्हाई भावै।
्स्याम-बरन मन-हरन करन सुख वंसी मधुर बजावै।
सुकट लटक ग्रति चटक-मटक सीं भृकटी नैन नचावै।
"व्रजनिधि" तान रसीली ले ले प्राविप्रयाहि रिकावै॥१७३॥

हराो मन मेरे। छैल कन्हैया। लिलित त्रिभंगी राधा संगी बंसी कैं। बजवैया॥ सुंदर स्थाम सलोनी लोनी बलदाऊ कौ भैया। ''ब्रजनिधि" रस बस करि लीनी मन रह्यो जात निहं दैया॥१७४॥ ईमन

मोहन माधा मधुसूदन मुरलीधर मार-मुकट-धरन।
गिरधर गोबिद गोकुलचंदगोपीनाथ बंसीधर गोपिन-सुख-करन।।
मॅंवलनैन केसन कल्यान राय ब्रजपित ब्रजाधीस बाधा-हरन।
नट-नागर"ब्रजनिधि"प्रभु कुंज-बिहारी बनवारी भगतनके तारन-तरन१७५

### पूर्वी

जिंदडी लगी उसाडे नाल क्यों निहं बुक्तदा मैंडा हाल । छंदर गए हए ग्रंदर दे सानू ज्वान न स्वाल ॥ दुक मुद्रक मुखड़े। बिखलावी प्यारे के हा तैंडा ख्याल ॥ "व्रजनिधि" कुरवानी तुक्त ऊपर यह तन वैतल माल ॥१७६॥

## पूर्वी

श्ररे दिल्लजानी ढोलन श्रावी। बेखे बिण न पदी दिल अंदर दुक मुखड़ा दिखलावी॥ मैंडी गिलयाँ श्राव सोहण्या बंसी फीर बजावी। कुरबानी जिंदडी "व्रजनिधि" पर मैन क्यों तरसावी॥१७७॥

## कन्हड़ी

गोबिंद देखत नैन सिरात।
नख-सिख ग्रंग ग्रनूप माधुरी सुंदर साँवल गात॥
बाम भाग वृषभान-नंदिनी ग्रेगर चितै मुसिक्यात।
"त्रजनिधि" निरखि छबीली जोरी हिय ग्रानँद न समात॥१७८॥

रस की बात रसिक ही जानै।

नूत-मंजरी-स्वाद को किला लेत न पसु-पंछी रुचि मानै।।

कपट-वेष धरि व्याध मनोहर बरवे राग करत जब गानै।

प्रावत विवस धाइ मृग तबही सुनत हुस्यार नाहिं पहिचाने।।

दुर्लभ यह रस-रसिक संगसों ''व्रजनिधि" सार जानि हिय आने।

परम छवीले मंगल-मूरित जुगल रीकि तासों हित ठाने॥१७६॥

जिनके हिये नेह रस साने।
तेही जगमगात सब जग मैं देह गेह मैं अति अरसाने॥
छक्ते रहे दंपति-संपति मैं अजब मगज चढ़ि गए असमाने।
बेद भेद तजि नेम-शृंखला हम तै। ''ज्ञजनिधि" हाथ बिकाने॥१८०॥

### सारंग

कछ अकथ कथा है प्रेम की। बिसरि गई सब ही सुधि सजनी छूटि गई बिधि नेम की।। दसा भई मन की ऐसी ज्यों मिलत सुहीगा हेम की। "ब्रजनिधि" प्यारे की बिन देखे कही बात कहा छेम की।।१८१॥

#### रेखता

उस ब्रज के रस बराबर दीगर नजर न श्राया।
जहाँ गोपियों ने मिलकर प्रीतम-पिया रिफाया।।
ब्रज-बास श्रारजू कर ऊधा नै यह श्ररज की।
कीजे लता इस बन की जहाँ प्रेम-रँग सवाया।।
पोशाक खास देकर किया राजदार प्रेमी।
कहीं जोग ग्यान मेरी खातर में क्योंकर श्राया।।
तारीफ उस जगे की मुक्तसे न हो सके है।
चहारकह का वह जो हजार चस्म भी लजाया।।
सुनकर कहा यहै सच पै मुस्किलात भारी।
ब्रजबास जिन्हें। पाया "ब्रजनिधि" छुपा से पाया।।१८२।।

### कन्हड़ी

मोहनी मूरित हिये अरी री।
कल निहं परत एक छिन क्योंहू टग-चितवन हिय बेध करी री॥
कछ न सुहाइ हाइ कहा कीजे लगी रहित अँसुवानि-भरी री।
कहाकहिएयह पीर अनोखी "व्रजनिधि" देखन बानि परी री॥१८३॥

## हजू ईमन

छैल-छबीले मन-मोहन नै बस कीती जिद मैंडी। कूकि कूकि एठदी दिल हूका दरस दिवाणी तेंडी॥ दिलजानी टुक मुख बिखलावी मैं कुरबानी जावा। हा हा गुना माफ करि "व्रजनिधि" तेंडे ही जस गावा॥१८४॥

मन-मोहन छवीला मनभावदा। मुडि मुसकावदा चित ललचावदा नाहक जिय तरसावदा॥ तानिन माणी गाइ नीकुजि ये गल विच फंदा पावदा। दिल मैं बढ़ी प्रेम दी त्रातम "ज्ञजनिधि" सैन चलावदा॥१८५॥

### ईमन

नंददानी गुर प्यारा भावदा।
दूक दूक कीता मैंडा दिल सैनों दी चोट चलावदा।।
बूहे दे अगी आइ मैनू टप्पे गाइ रिभावदा।
"व्रजनिधि" पर कुरबान करी जिंद एही मुराद पुजावदा।।१८६॥

#### हज् ग्रहाना

र्श्वपा करें। माधी अब मोपै हैं। हिर भॉतिन तेरै।। जब सेवक की कष्ट परी तब नैकुन करी अबेरै।।। करन सहाय हरन संकट प्रभु में। तन क्यों निह हेरी। दीनबंधु करुनाकर "व्रजनिधि" जानी चरनन चेरी।।१८७॥

गोबिंद हैं। चरनन की चेरी।
तुम बिन ध्रीर कीन रिच्छिक है या जग मैं भ्रव मेरी।।
दुपदसुता-गजराज-ग्ररज सुनि ग्राए तुरत करी न ग्रवेरी।
सब बिधिकाजसँवारे "व्रजनिधि" करुनासिंधु विरद हैतेरी।।१८८॥

#### विहाग

तुम बिन करें कैं।न सहाय।
विपति दारुन तुव छपा बिन नाहिं ग्रान उपाय।।
दंद्र कीनी कें।प जब ब्रज बे।रिबें के काज।
गर्व गारि सुरेस की कर धरि लये। गिरिराज॥
ग्रव न बार अवार की है करें। बिनय सुनाय।
लाज मेरी तोहि "ब्रजनिधि" खेद मेटें। धाय॥१८-६॥

सौवरे मी मन लगनि लगाई। नटवर भेष किए बनमाली इत है निकस्या आई। मो तन चिते ग्रधर धरि बंसी सुर भरि गैरी गाई ॥ भरी भट्ट "व्रजनिधि" निरखे बिन क्यों हू रह्यों न जाई ॥१६०॥

में कहीं कहा श्रव छुपा तुम्हारी।
याहि छुपा करि गुर मैं पाए जगन्नाथ उपकारी॥
जातें मेरी लगन लगी है ताकी देत मिला री।
"नजनिधि" राज सॉवरेा ढोटा ताकी दिए बता री॥१-६१॥

#### रेखवा कलिगड़ा

कोई इस्क में न आयो यह इस्क बद बला है। हरगिज न होवें सरद जो इस आग मैं जला है।।१-६२।।

#### रेखता

वह साँवला सलोना सरसार हो रहा है।

प्राखों में आसनाई का गुलजार हो रहा है।

प्रापनी हुसनहवा से हुसियार हो रहा है।

खिलवत के रंगरस से रिभवार हो रहा है।

साहिब सहूर सेती सरदार हो रहा है।

महरम मुसाहिबों का दरबार हो रहा है।

दिल का दिमाक सबसे इकसार हो रहा है।

रसि रासि राधे तुमसे लाचार हो रहा है।

### राग ईमन

महबूब तेरी बंदगी मुभासे बनी नहीं। श्रमसोस मेरे दिला में रहे श्रव करूँगा क्या।।

<sup>(</sup>१) सरसार = सरशार, मस्त।

अपनी तरफ देख की जो करम नहीं करी। ती जहान में कही में कहाँगा क्या॥ तेरे फिराक में मुफो न होश कुछ रहा। बेताब हो रहा हूँ देखे बिन कहाँगा क्या॥ इस गुनहगार पर जो तू महर दुक करै। तो "ब्रजनिधि" प्यारे मुफो करना रहैगा क्या॥१८॥

रेखता

जब से पीया है भ्रासकी का जाम।
खुद बखुद दिल हुआ है वंदये स्याम ॥
जो ये दुख सब जहान के छूटे।
जब से कीया कबूल तेरा दाम॥

चस्म तेरे की जिसने देखा है।

मीन खंजन से निहं उसे कुछ काम ॥ रैन-दिन गुजरै याद में तेरी।

एकदम नाम विन न है आराम॥

किससे जाकर कहूँ मैं दर्द अपना।

हो कोई जा कहै मेरा पैगाम।।

दिल तड़पता है हुस्न तेरे की।

कव मिलेगा मुभ्ने सलोना स्याम ॥ भ्रव ते। जल्दी से भ्रा दरस दीजै।

जो इनायत किया है "ब्रजनिधि" नाम ॥१-६५॥

छवीला साँवला सुंदर बना है नंद का लाला। वही ब्रज में नजर ग्राया जपीं जिस नाम की माला।। ग्रजाइव रंग है खुशतर नहीं ऐसा कोई भूपर। देक जिसकी इसे पटतर पिये है प्रेम का प्याला। सुरख चीरा सजा सिर पर कलंगी की श्रदा बेहतर। लटक तुरें की ग्रालातर लड़ो मोती की छिब जाला।। तिलक केसर का माथे पर फबी है नाक में वेसर। अघर ग्रंगूर हैं शोरीं दसन-छवि सब सेती<sup>9</sup> आला ॥ बड़ी आँखें रसीली हैं भवें बॉकी सजीली हैं। जुलफ मुख पर छवीली हैं फिरै कुंजों में मतवाला ॥ बड़े मोती हैं कानों में कहै। क्या किह बखानीं में। लटें ग्रा लिपटी दानों में ग्रमी पर नाग की बाला ॥ जरद बागा सुहाया है भलक सब ग्रंग छाया है। दुपट्टे की बनाया है गले सों ले बगल डाला॥ गले हारावली सीहें भुजें भुजवंद मन मीहें। बदन वंसी सरस सोहै गाया सिगार-परनाला।। कमर ऊपर बजै किंकिनि सुरख सृथन पै वूटी घन। मना दीपावली रेशिन भमक निकसा है उजियाला ॥ चरन में बाजते नूपुर नहीं इसकी कोई सरवर। आयो प्यारे हिये अंदर चलन गजराज की चाला।। कहूँ क्या कद जु है खुंशतर नहीं तुक्तसे कोई ऊपर। मिहर"ब्रजनिधि" तू ऐसी कर न गुजरै एकदम ठाला।।१ ६६॥

### रेखता ( अन्य चाल )

सरद की रैनि जब आई, मधुर बंसी की धुनि छाई। रसीली तान जब गाई, सुनत त्रजबाल अकुलाई।। बिथा मन मैन की जागी, सबै सुधि देह की भागी। हिये में अजक सी लागी, पिया के प्रेम में पागी।।

<sup>(</sup>१) पाठांतर—सर्वे पर। (२) पाठांतर—सुजा। २०

महा बेदिन बढ़ी भारी, टरै निह नेक हू टारी। करें उपचार सब नारी, विधा किनहू न निर्धारी॥ गुनी श्री ३ बैद पचि हारे, डसी यह नाग अति कारे। दिए बहु भाँति को भारे, किए जे जतन हैं सारे॥ चतुर सिख<sup>ध</sup> मंत्र यों कीना , गई जहाँ 'लाल रॅगभीना । प्रिया की प्रेम कहि दीना, कन्हाई संग लै लीना॥ रसिक बनि गारङ्क आए, दसा सुनि बेगिही धाए। जरी संजीवनी लाए, मुरलिका मे कळू गाए॥ उठी तब चैंांकि के प्यारी, लंखे दृग खोलि बनवारी। गई वेदनि जु ही सारी, सखी मिलि लेत बलिहारी॥ पिया ने श्रंग सिंगारे, भत्मिक मंडल पै पग धारे। भए नूपुर के फनकारे, बजे बाजंत्र सुभ न्यारे॥ कहूँ कहा नृत्य-चतुराई, सुलफ गित सरस दरसाई। चुटोली रागिनी गाई, रह्यो स्नानंद बन छाई॥ रसिक या रीति को जानें, कहा सठ कोड पहचाने। रहें जे प्रेम में साने, तेई "ब्रजनिधि" के मन माने ॥१६०॥

## रेखता (कलिंगड़ा)

इस दर्द की दाक कहाँ कोई हकीम पास । जो आइ नब्ज देखें सो छोड़ता है आस ॥ यह इश्क बद बला है जिसकी लगें है आन । तिसकी न सुमता है कोई भला जहान ॥

<sup>(</sup>१) पाठांतर—महा बेदन है तन भारी, लगी यह बिरह-बीमारी। (२) पाठांतर—किए। (३) पाठांतर—जे। (४) पाठांतर— पस्ति वर।

महवूब की जुदाई मुक्तसे न सही जाय<sup>9</sup>। यह मर्ज है ध्रनोखा किससे कहूँ सुनाय<sup>२</sup>॥ जब से नजर पड़ा है "व्रजनिधि" सलोना स्थाम। तब से नहीं रहा है मुक्तको किसी से काम॥१-६८॥

#### दोहा

नैनन के पत्तरा करैं। डॉड़ी मोह अनूप। हित चित सों तैल्यी करैं। 'अजनिधि' स्याम सरूप।।१-६-६।।

## पद ( बधाई )

व्रज-मंडल में स्राज वधाई रे।

गोकुल की दिसि होत कुलाहल बजत सुरिन सहनाई रे।।
रानी जसुमित ढोटा जायो अनुँद की निधि आई रे।
"ज्ञजिनिधि" नंद महर बाबा की कहा कहैं। भाग-निकाई रे॥२००॥

#### सोरठ

नैवित आज बजित बरसाने।

वजरानी मिलि गावित नाचित देति बधाई भाने।।

प्रकटी कीरित लली गोप सुनि फूले फिरत अमाने।

देरी दे दे गाइ खिलावत केसिर मुख लपटाने।।

स्पानैंद की बरखा बरखी वज जसुमित-नेंद हरखाने।

"वजिनिधि" सुनत ललन पलना मैं मंद मुसिक किलकाने।।२०१॥

#### रेखता

खिलारी खतम करने को अजब सज-धज से आता है। सिरोही सैफ<sup>३</sup> सी आँखें चुहल सेती चलाता है॥

<sup>(</sup>१) पाठातर—सही न जाई। (२) पाठांतर—कहीं सुनाई। १) सिरोही सैफ=सिरोही की तज्जवार।

घुमक धुधुकट गुमक सेती सुलफ डफ की बजाता है।
रेगीले ख्याल होरी के गजब गुर्रे से गाता है।।
लिए शैतान का लशकर अगर-बूका डड़ांता है।
धुमड़ कर कर गुलालन की अतर चीवा चुचाता है।।
अजायब इश्कवाजी से नई गजलें बनाता है।
मेरा दिल है।ल करने की छिपी बातें सुनाता है।।
सुमे दिखलाय दम दम में बदन बीड़े चवाता है।
निगह के रूबरू मेरे कमर-गरदन नचाता है।।
हुआ रस रासि से नटवर मुकट की लटक लाता है।
अपने की भी भला है क्यों चला यह बख्त जाता है।।

#### पद

को जाने मेरे या मन की ।

रटना लाग रही चातक ज्यें सुंदर छैल साँवरे घन की ॥

जब से दृष्टि परे मनमोहन दसा भई यह सुघ ना तन की ।

मोहि सखी लैं चल "व्रजनिधि" जहाँ वहै गैल श्रीष्ट दाबन की ॥२०३॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्री सवाई. प्रतापसिंहदेव-विरचितं हरि-पद-संग्रह संपूर्णम् शुभम्

# ( २३ ) रेखता-संग्रह

रेखता ( चाल दूसरी,)

कोई इश्क में न आश्रो यह इश्क बदबला है।
हिगीज न होवे सर्द जो इस आग में जला है।।
यह इश्क नाग जिसके आकर लगावे डंक।
मंतर न हो मुबस्सर यह जहर क्या बला है।।
इस काली के डसे की कहाँ कीजिए पुकार।
तूही खबर ले आके काली तें दलमला है।।
तड़फें हैं रैन-दिन हमें छिन कल नहीं पड़ें।
जयों माही विना पानी आ देख तो मला है।।
"वजिनिधि" कहाय करके हमे छोड़ क्यों दिया।
जो दिल में था यही ते। पहले से क्यों छला है।। १।।

सिख एक साँवरे से चार चश्म जब हुई हैं।
ताकत जु ता कहूं फिर निहं ख्वाब निस छुई हैं।।
रेंग जाफरानी जिसके कजदार सिर लपेटा।
छवि चंद्रिका-हलन की गोया मैन का चपेटा।।
ग्रबह्द कजदुम कमाँ से जख्म सीने मे भया है।
जंजीर जुल्फ की मे दिल कैद हो गया है।।
उस चश्म की निगह से धीरज रखें सु को ती।
बेसर करें जु बे-सर दुरदुर धुलाक-मोती।।
उसकी सहज हँसी मे ग्रारी श्रीर का मरन है।
''त्रजनिधि" मिलाय मुक्तको वह साँवरे बरन है।। २।।

<sup>(</sup>१) माही = मजुली। (२) श्रवरू = भेाह।

अहा बनी किसोरी की भ्रजब लावन्यता लोनी करें तारीफ क्या इसकी हुई ऐसी न फिर होनी। राक्षी बेनी अजब सज से न छबि का पार कुछ पाया। जकरिके मुश्क संकू से गोया रसराज लटकाया।। छवीली बीच पेशानी बनी है ग्राड़ मृगमद की। या मन्मथ राज ने सीढ़ी रची है रूप के नद की।। न कुछ कहना है अबरू का बिलासी रस्म के घर हैं। श्रीर ये नैन अनियारे गाया रसराज के सर हैं॥ गुलिस्ताँ हुस्न के विच में चमन हैं कर्न की सीहैं। लसे हैं कर्नफूलन से न क्यों मोहन का मन मेरिं। इसी बुस्ताँ में रौनक है जुनासा सर्व की ऐसी। सके तो सिफत करि इसकी सु वह फहमीद है कैसी॥ कपोलन की करै तारीफ जिसका दिल अदीसा है। व लेकिन कुछ कहा चहिए लसें जनु इलबी सीसा है। हँसे दंदान दमकन का अचानक नूर यों बरसै। परें बर अक्स सीने पर कि मोती-माल सी दरसै॥ जकन के चाह श्रींड़े में चमक है नीलमिन कैसी। कहें तमसील जब इसकी कि पैदा होय तब तैसी !! गले तमसील देने को सु किस तमसील को छीवें। कि रखिके जिस गुलू बाँहीं सलोने श्याम से जीवें।। छवीले दस्तवाजू की जु यह तमसील पाई है। कि कंचन-कोकनद जु मृनाल कंचन की लगाई है।। कहूँ तारीफ क्या तन की जु सिर-ता-पा श्रजब इकसाँ। वहीं जाने मुकर्व की कि हैं हमराज महरम जा। चरन-नख-चंद्रिका ऐसी कि महताबी में रिल जार्वे।

जड़े इल्प्सास मानक में जगामग जेव को पार्वे ॥
सजे रहें नीलपट जेवर फिरावें कर कमल गहिके ।
अपरंहै खै।फ दिल में यह मबादा लग पवन लहिके ॥
जुवाँ ते। चश्म निहं रक्खें न कुछ चलता विचारी का ।
न चश्में ये जुवाँ रक्खें कहें श्रीसाफ प्यारी का ॥
निकाई गीर सिख-नख की जु किससे जात गाई है १
सु ऐसी लाडिली ''इजनिधि" लला भागन सें। पाई है ॥ ३ ॥

रेखता ( खम्माच, भूपाली अथवा भैरवी, सिंध )

दीदे मनमोहनी जोरी गोरी स्थाम रूपरास । खुशलिवास ॥ पुरगुरूर खुशजहर हर्दी हम्-स्रागोश वे मसनद पै बैठे मसनद भी उनकी जेब से जुरही जेब पाय॥ होके चार चश्म परे हुस्त को उरभे नहीं सुरभ सके फेंदे इश्क पीके हस्त-जाम की सरशार हो रहे। हैफ कैफ श्रानके गहे॥ ग्रजब गुलू चारि तरफ से जंबूरि भ्राय मस्त। श्राप ही त्रालमस्त जब उठावै कीन दस्त॥ हर्दु ही चकोर श्रीर हर्द माहताव। हर्दे ही मुकर्र ग्राबंद आफताव ॥ हर्दु ही सजंजल या हैं वेा श्रिलिकल्हार। जानवेंन गाया कहकहा दीवार ॥

<sup>(</sup>१) यह वजन में भारी है। 'दीद मोहनी जोती गोरी स्यास रूपरास' ऐसा पाठ ठीक हो सकता है।—सं०।

में तो इसी तर्ज देखि ग्राई उस मकान।
नादिर जु जोरो जिसका कादिर है निगहबान।।
चिहए इनके किस्से को हजारें। जुबाँ-गेश।
कहिए कहाँ तीं "ज्ञजिनिधि" ग्रब रहिए खामोश।। ४॥

रेखता (जंगला, भिंभीटी, पीलू, भैरवी)
श्याम सलोना मन दा मोहना नंदकुमार पियारा वे।
मोर-मुकुट सिर चंदन खारें कानन कुंडलवारा वे।।
सोंधें भीनी अलकें छुटीं गल मोतियन दे हारा वे।
वंसी बजावत शीरीं तानूँ जमुना कूल किनारा वे।।
पीत पिछौरी कटिया बाँधे नृपुर बजत अपारा वे।
"बजनिधि" रूप अनूप निहारा गोवर्धन को धारा वे।। ५॥

रेखता (परज, कलिंगड़ा)

में चाहती हूं दिल से सजन लग जा मेरे गल से।
विन देखे जान जाती है रहती है इरक वल से।।
पकड़ा है दिल को मेरे क्या खूब करके छल से।
जलती हूँ बिरह तेरे रहती न ध्रीर कल से।।
दिन-रैनि यों तलफती ज्यों मीन बिना जल से।
चश्मों में खुब रही है सूरत तेरी ध्रवल से।।
बेहोश हो रही हूँ तुभ हुस्न के अमल से।
यह आरजू है मेरी "व्रजनिधि" मिलो फजल से।। ६॥

रेखता अन्य (पहाड़ो, सोहनी, बराडी) इस ही जुदाई बीच में हम हाय मर गए। क्या खूब दरस देके चश्मों में फिर गए॥ क्या तीखी तान लेके दिल की जी हर गए। ''जजनिधि'' सलोना सौंवरे टोना सा कर गए॥ रेखता (हिंडोल, बरवा, कान्हरा)
तुम बिन पियारे हमने श्रीर किसी की न जाना।
जो तेरे दिल में होय सो हमको हुकम बजाना॥
श्रापने श्रमाने यार की हर भाँति कर रिफाना।
"ब्रजनिधि" पियारा साँवरा है हुस्न का खजाना॥ ७॥

# रेखता ( से।हनी, सिंध, भैरवी, जंगला )

जानी पियारे तुम विन ग्रव रहा नहीं जाता। इक पलक भर जुदाई का दुख गहा नहीं जाता॥ दिल तड़फता है ''त्रजनिधिः' ग्रवसहा नहीं जाता।। 🗆 ॥

### रेखता (बड़हस)

राधे पियारी तुम ते। दोना सा कर गई हो। ये सॉवरे सलोने के तुम दिल की हर गई हो।। ये यार के चश्में। पै तुम ही जु अर गई हो।। "त्रजनिधि" पियारे जानी के दिल में जु भर गई हो।। ﴿

### रेखता (जंगला)

अरे वेदर्द दिल जानी लगा तुभा ही से मेरा जी। बला इस इश्क की आफत भला मुमाको जु तैंने दी।। हुआ बेताब दिल मेरा रही नहिं मुमाको कुछ सुधि भी। अरे "ब्रजनिधि" लगों असियाँ जभी से लाज सब विधि गी।। १०॥

<sup>(</sup>१) इसमें एक पाद (भिसरा) कम है। 'यह दर्द मेरे दिख का कुछ कहा नहीं जाता' ऐसा चरपीं हो सकता है।—सं०।

रेखता (कामोद, केदारा)

तेरे हुसन का प्यारे मैं क्या कहाँ बखान।
तुभ पर क़ुरबान वारी फोरी मेरी जान॥
बंसी माहिं लेता है शीरीं अनेखी तान।
''व्रजनिधि' मिहर-नजर कर दीदार दीजे दान॥ ११॥

रेखता (परज किलंगड़ा, जोगिया परज )
प्यारे सजन सलोने मैं बंदी अई तेरी।
क्या खूब दरस देके बिन दामें। लई चेरी।।
तेरी जुदायगी से सब सुधि गई है मेरी।
''व्रजनिधि" मिलन के कारज बज में दई है फेरी।। १२॥

# रेखता ( भूपाली, ईमन )

तुभा इरक का पियारे गल बिच पड़ा है फंदा।
यह दर्द नहीं जानें दुनिया करें है निंदा॥
वारीं बदन के ऊपर मैं कोटि कोटि चंदा।
प्रानों से प्यारे "व्रजनिधि" मुक्ते जानिएगा बंदा॥ १३॥

## रेखता (रामकली)

बंसीवारे प्यारे मुक्तसे क्या मगरूरी करना है।
तू फरजंद नंद दा तुक्तसे क्या सन्मुख हो अरना है।।
तैंने भी उस सख्त बख्त में लिया हमारा सरना है।
"ज्ञजनिधि" प्रानिपयारे तुक्तसे अब काहे को डरना है।। १४।

## रेखता (सोहनी)

इस इरक के दरद का अब क्या उपाव करना।
महबूब के बिरह से शब-रोज दुख को अरना।।
आतिश लगी है दिल के बिच सूक्षता है मरना।
"बजनिधि" पियारे जानी अब इरक से क्याटरना।। १५।

## रेखता ( जोगिया )

श्रात्रो सजन पियारे तृ लाग मोरे गल से। चश्मों में रस रही है सूरत श्रजब श्रमल से॥ जलती हूँ बिरह तेरे खोई हूँ सब श्रकल से। ''त्रजनिधि'' किसी बहाने जल्दी मिलोगे छल से॥ १६॥

रेखता ( खम्माच, ताल दादरा )

इस इरक बीच मुक्तको तेंने दिवाना कीता<sup>9</sup>। देरी अजब अदा ने दिल की ब-जोर<sup>२</sup> जीता।। देरे बिरह से मुक्त पर क्या क्या कहर न.बीता। ताले बुलँद<sup>३</sup> से पाया ''ब्रजनिधि'' सरीसा मीता॥ १७॥

#### रेखता

तेरे हुस्न का त्रयान मुक्तसे कहा नहीं जाता।
क्या खूब अदा लेके तू जमुना-तट पे आता।।
सब बज की गोपियों के तू ही जु दिल मे भाता।
"व्रजनिधि" पियारे जानी वंसी में गोरी गाता॥ १८॥
सुबह-शाम स्याम तुक्त फिराक में जी अटका।
……का फंद करके मुक्तपे जु आन पटका।।

× × × × × ।
"त्रजनिधि" मिलें तो खूब नहीं रहगा दिल में खटका।। १६॥
उस सजन की गली में मुक्तको अराम होगा।
बन-ठन के (उस) सॉवरे का वहाँ खास-आम होगा।।
चरमें। के पावने का फल जो तमाम होगा।।
"त्रजनिधि" के दरस सेती सब मेरा काम होगा।। २०॥

<sup>(</sup>१) कीता = किया। (२) ब-जार = बलपूर्षक। (३) इसमें चैाथे पद में 'पाया' की जगह 'मिला' पड़ने से 'वुलंद' पूरे तीर पर उच्चरित हो सकता है।—सं०। (४) गोरी = गौरी (रागिनी)। (४) रहगा = रहेगा।

साँवरे सलोने मैं तेरा हूँ गुलाम।
तू ही है मेरा साहिब नहि श्रीर से कुछ काम।।
तेरे फजल किए से जब दिल की हो श्रराम।
"त्रजनिधि"दरस की तकते नित सुबह की ही शाम।। २१॥

देख़ँ नहीं जो तुभको पल कल भी नहीं रहती।
तेरे विरह के दुख को शब-रेज रहूँ सहती॥
इन चरमों से जलधार चली जाती है जु बहती।
"व्रजनिधि" मिलन के कारन छतिया रहै है दहती॥ २२॥

सब दिन हुआ। तलफते अब तो इधर भी चेतो। दिल को जु पकड़ लीना छिन नाहि लगी लेते। हम पर कहर करो मत जीना हि चहिए येते। ''व्रजनिधि" दरस भी देगो मुदतो भई है कहतो॥ २३॥

इस गर्मि के हि अंदर तुम कहाँ चले हो प्यारे। इमसे नजर चुराके तुम जाते हो किनारे॥ वह ऐसी कीन प्यारी जिसके जु घर सिधारे। दुक मिहर करके ''ब्रजनिधि''कभी इस गली तो आरे॥ २४॥

क्या छिव भरी है मूरित मुख आफताब देखें। क्या खुश बने जु चश्मैं बिच सुरमे दी हैं रेखें।। महबूब के दरस बिन जाता है जी श्रलेखें<sup>2</sup>। ''ब्रजनिधि'' तिहारे कारन कीए अनेक मेखेंं ।। २५॥

<sup>(</sup>१) पाठांतर—गया। (२) लेतो = लेने में।(३) श्रलेखें = वे-हिसाब, नाहक।(४) मेलें = वेश-धारण, जन्म-धारण।

हम पर मिहर भी करके अब तो इघर भी चेता।
हक मिहर की नजर से मुक्त तर्फ देख ले तो।।
शब-राज तड़फती हूँ जीऊँ दिदार दे ते।।
हख दफी होय "व्रजनिधि" जो तू करम करै ते।। २६॥

नंद दा घटोना<sup>२</sup> वंसी मधुर सुर बजावै। जोबन में ग्राप छाका रसभीनी तान गावै॥ गति ले चलै जु ढब सों हम उसके सरन ग्रावें। "त्रजनिधि" सों ये ही श्रर्ज कभी नेक दरस पावें॥ २७॥

चसको मैं देखा जब से नहीं श्रीर नजर त्राता। दुनिया के बीच तब से छिन भी नहीं सुहाता॥ शब-रोज तड़फती हूँ निह त्राब-खुर<sup>३</sup> भी भाता। श्रव पाया मैंने खाविंद "त्रजनिधि" सरीसा दाता॥ २८॥

में इश्क में हूँ तेरे मुममें नहीं है होश। हुस्त की अवाई का मुम्म पर पड़ा है जेशा। बंकी वितान सेती दिल की लिया है खेस। टुक दरस दीजे ''त्रजनिधि" अब माफ करके रोस।। २०॥

गोबिदचंद दीदें अजब धज से आवता। पोशाक जाफरानी बंसी बजावता॥ बूटी गुलाल रंगारंग जामें ये फवी। मूठी अबीर तक तक सीने लगावता॥

<sup>(</sup>१) करम = कृपा। (२) घटाना = ढोटा, लाला। (३) ग्राव-खुर = श्रन्थल, खाना-पीना। (४) श्रवाई = शोर, जोर। (२) वकी = बाँकी, तिरछी। (६) चितान = निगाइ। (७) दीदे = दर्शन। (६) बाफरानी = केसरिया।

दर दस्त कनक-पिचकी भिर रंग केसरी। दिल चाहता उसी की आकर भिजावता॥ मदहोश मस्त होली में ऐसा जुक्या कहूँ। कुछ शमीलाज किसी की दिल में न लावता॥ है कीन ऐसा ब्रज में इसकी मने करै। यह छैल है अमाना "व्रजनिधि" कहावता॥ ३०॥

श्रव क्या करूँ री त्राली उसके इशक ने जीता। इसका हुसन सलोना मुक्तको दिवाना कीता॥ दिल को जु पकड़ लीना जैसे हिरन को चीता। ''व्रजनिधि" जु मिहर करके बिन दाम मोल लीता॥ ३१॥

सुंदर सुघर सलोना सिर बॉधनू का चीरा। भीहैं कमान बाँकी चश्मे बने हैं तीरा॥ क्या खुश अदा से अगता मुख सोहै लाल बीरा। इक अजब यार देखा "व्रजनिधि" सरीसा हीरा॥ ३२॥

यह नंद दा धटोना क्या खूब करें ख्याल। बलदेव कुष्न भैया ये जसीदा के लाल॥ रहते हैं ग्वाल संगहि उनके नसीवे भाल। "ब्रजनिधि" जुनाम हैगा वह कंस के हैं काल॥ ३३॥

वह रास रिच के मुभ्तेष हाला है प्रेम-जाल।
तब से न कल पड़े हैं मेरा बुरा हवाल॥
दिल के जु बीच मेरे उस मुरिल के हैं साल।
बेदर्द! दर्द बूभो "व्रजनिधि" करें। निहाल॥ ३४॥

इस नंद दे ने मुभाको मायल किया है क्या क्या। क्या ऐंड़ी चाल चलता जावन के मद में छाक्या॥ दुक मिहर नहीं करता मैं ग्रर्ज करके थाक्या। "व्रजनिधि" जुदर्द समभो सब जानते पै या क्या।।३४॥

सब फिर जगत की देखा तु ही नजर में आया।
फिर और निहं सुहाता तू ही जु दिल में भाया॥
सब दीखे हैं जु मेरे तेरी कृपा की माया।
मिहर करके ''व्रजनिधि" तू रख चरन की छाया॥३६॥

इरक की श्रन्ठी बात अति कठिन है यारे। दिल की जु बाँध करके फिर श्राप ही जुहारे।।।
माश्क की रजा सीं फिर मारे। गीया तारो।
"व्रजनिधि" की सीस दीया तक नाहीं निरवारे।।। ३७॥

कुरबान करूँ मुख पर महताब आफताब।
जब बैठि निकस कुर्सी पे होय बेहिजाब।।
उस खूबसूरती का जुबाँ क्या करें जवाब।
कफे-पाय देख करके खिजिल हो गया गुलाब।।
उस नाजनी के देखने की चाह शबी-रोज।
जो ला मिलावै उसे जान-बिस्श का सवाब।।
मैं हो रहा हूँ मढ़ी सुभे ध्यान लग रहा।
देखे बिना नहीं खुश आता है नाने। आब।।
''ब्रजनिधि'' ने कहा कोई जल्दी करो उपाव।
जो स्ना मिले वे। प्यारी सुभे अब घड़ी शिताबि ।। र⊏।।
जिहाँ बेदार होते ही फजर ही आप आए हो।
जु रित के चिह्न हैं परगट भले नीके छिपाए हो।।
चिता हो चाल अलबेली कदम कि का कहीं पड़ता।
खुमारी से भरी अंखियाँ कहे। शब किन जगाए हो।।

<sup>(</sup>१) मह्न = मुग्ध, मझ। (२) शिताव = जल्द, तेज़

मुँदी सी जात ये पलकें सरस अहवाल कहती हैं। कहो हो बात अलसानी सिथिलता ग्रंग छाए हो।। करो हो बतवनी एती खबर तन की नहीं रखते। पितांबर खोय के प्यारे निलांबर क्यों ले आए हो।। कहूँ कहना कहूँ रहना अजब यह चाल पकड़ी है। जु चाहो सो करो "अजनिधि" मेरे तो मन मे भाए हो।। ३६॥

रेखता (श्याम-ऋल्याण, भूपाली)

अप्रसोस उसी दिन का जिस दिन लगन लगी है। जब नजर भरके देखा आतिश-बिरह जगी है।। फिर और नहीं भाता जे। स्याम रंग रैंगी है। ''त्रजनिधि'' तुम्हारे कदमें। अब जान आ लगी है।। ४०॥

#### रेखता

श्राज शव वेकरारी में गुजरी।
प्यारे की इंतिजारी में गुजरी॥
न लगी इक पलक पलक से पलक।
वैठे ही श्राफताव श्राया मलक॥
क्या कहूँ कै।न सुनै मेरा दर्द।
विरह-श्रातिश में मैं है रही जर्द॥
श्रागे भी कोई इश्क श्रनुरागा है।
या मुक्ते ही यह रोग उठके लागा है॥
श्राव-खुर कुछ नहीं सुहाता है।
एक ''व्रजनिधि'' (पिया) का मिलना भाता है॥

भ्रमसोस उसी दिन का जिस दिन लगन लगी। उस वेवका की देखित किस्मत मेरी जगी।। मेरे रतन से मन की ले दे गया दगा। ऐयार की ऐयारी से रह गई ठगी।। धीरज धरम डठाया जब नेह की बढ़ाया।
जुछ सूभा नहीं मुभको मुभे लाज तिज भगी।।
घर-बाहर निह भाया वह साँवला सुहाया।
दुक भी न चैन पाया रहूँ नेह में पगी।।
ग्रब है जु कोई ऐसा मेरी मदद करै।
''व्रजनिधि'' से मिलाकर करै मुभको रगमगी।।४२॥

जानी जु तेरे इश्क में क्या कहर खैंचे हैं।
तेरी दरस की खातिर जी अमा वेचे हैं॥
गिल्लेगुजारी सबकी हम सिर पै ऐंचे हैं।
''त्रजनिधि'' दरगव दिल का श्रॅंखियाँ उलेचे हैं॥४३॥

दिलदार यार जी का मुक्त घर की नहीं आता। है क्या गुनाह मुक्तमें जी दूर ही से जाता॥ शब-रोज तड़फती हूँ कुछ भी नहीं सुहाता। बेपीर हैगा ''त्रजनिधि'' दुक मिहर नहीं लाता॥४४॥

दर ख्वाब सुक्ते दाद सोच दई निर्दई।
तड़फ़ूँ हूँ बेकरारी में बस बावरी भई।।
खोया हवासऽहोश-व जा किस सेती कहूँ।
आतिश बिरध की मेरे तन-मन में आ छई।।
पैगाम आया प्यारे का सुन खुर्रमी हुई।
सद शुक्र बजा लाई मला अब तो सुधि लई।।
पूछे थी हकीकत में "ज्ञजनिधि" की जुबानी।
कि इतने में कहा कि नहीं पाती पिया दई।।
पाती लगाय छाती से बैठी थी बौचने।
खुलने न पाई खाम मेरी आँख खुल गई।। ४५॥

तुभ चश्म का जु तीर हुआ है जिगर के पार।
तड़फ़ूँ हूँ पड़ी तब से जख्मी हूँ बे-शुमार ॥
यह चेट है अनेखी जाती कही नहीं है।
धीरज घरम शरम की निह कुछ रही सँभार॥
इस दर्द का इलाज नहीं स्भता सुभे।
बेदर्द दीसते हो किससे कहूँ पुकार॥
तेरे बिरह में जानी निहं होश अब रहा है।

तू आय हाय ''त्रजनिधि' मेरी दसा सँभार ॥ ४६ ॥ सलोनी सौवली सूरत रही दिल में मेरे बसके। ठगै।री सी हुई मुमको कहा जब से तू आ हँसके।। तबस्सुम १ इस कदर प्यारा न हुजे एकदम न्यारा। यही है आरजू मेरी कदम से मन न छिन खसके॥ तफज्जल र जो किया मुभापै सिफत उसकी नहीं होती। करे। दिल्लान अब ऐसी जुदाई उर में ना कसके॥ करी जो दस्तगीरी ते। निवाहे ही बने प्यारे। कहो जी किधर हम जावें मुह्ज्बत-जाल में फँसके ॥ श्रव ए "व्रजनिधि" मेरी सुनिए मेरे ऐवें को ना गिनिए। दरसं दीजे हमेशे ही दरस बिन जान-मन ससके ॥४७॥ भ्रव बात क्या कहूँ जी मुभमें न रही ताकत। दीदार देके अपना छुड़ा विरह की शराकत।। छिन चैन नहीं मुभको बिन देखे वह नजाकत। दे दरस ग्रपना "व्रजनिधि" जिससे मिटै हलाकत ॥४८॥ बैठे हैं तख्त हीरे के प्यारी पिया निहार। पोशाक बादले की हीरें के मुकट धार॥ जेवर सभी खुला है हमरंग चॉदिनी।

<sup>(</sup>१) तबस्सुम = मुसकान। (२) तफज्जुल = वड़ाई, उदारता।

क्या चमचमा रहे हैं गल मोतियों के हार !!

बर फर्श चाँदनी के डाला कतर मुकेस !

कुछ अक्स माह के की सोभा भई अपार !!

इस अक्स माह के की प्रतिबिब नहीं जाने। !

आया है कदम-बेसे को घर रूप बे-शुमार !!

चल न सका थक रहा जहाँ था तहाँ !

नख-चंद्र देख करके नहीं सुधि रही सँभार !!

इस छिब से दरस पाय सखी जन हरख कहैं !

यह ''व्रजनिधि'' राधे की जोड़ी रही बरकरार !!४ क्षा

जिन करो भूलके कोई इरक ने घर विने घाले।
कमाने इसको सोई जो पीने खून के प्याले॥
इरक में आय परवाना शमे ऊपर बदन जाले।
जिनों ''व्रजनिधि'' को देखा है सही है उन्हों के ताले॥ १०॥

मैं हाय क्या कहूँ जी मुभे इश्क वे-ग्रुमार।
उस जानी के दरस बिन आँसू चलै हैं जार।।
अब जीव-दान दे तू सीने से लगके यार।
इक पलक भी कल नाहीं तड़कूँ पड़ी अपार।।
मेरा हवाल देखे। पिय प्रान के अधार।
अब कीन आय बूभे मेरे दरद की सार।।
रसराज नाम पाकर नाहक लगाओ बार।
कुछ लाज दिल में कीजे अपने की अब विचार।।
अब तो यही है लाजिम राखे। चरन की लार।
वरजोर होके "व्रजनिधि" गल बिच पड़ा है हार।। प्रा

ऐ यार तेरे गम को शब-राज ही सहैां। इस इरक के दरद का अब जा किसे कहैां॥ सब हया-शर्म छाँड़ तेरे कदमों मे रहैं। कभी वह भी दिन सुहोगा"व्रजनिधि"सी निधि लहीं।।५२॥

> छंद भुजंगप्रयात ( कल्याण, भूपाली ) जुवाँ एक सों मैं करों क्या बड़ाई। हजारें जुनें से न जाती सु गाई॥ उसी राधिका पास दूती पठाई। सखी जाय उनकाे जु संकेत लाई ॥ दुरी दूर ही सों जु दीनी दिखाई। सु आमदनी देखि आँखें सिराई॥ भागंकेऽक दैरि सु ग्राए कन्हाई। उते हीय मे राधिका हू उम्हाई॥ छके मीत की प्रीति परतीत आई। उसी तर्फ के। स्नाप बेगी सिधाई।। मिले दै।रि दे। दिलों में सिहावे। इन्हों की कही श्रीपमा कौन पार्वे॥ दई ने यहै प्रीति आँखें। दिखाई। दुहूँ के दिलों की लगन पूर पाई।। गई दूर दोऊन की ढीठताई। दिलों की भई है सु अच्छी सफाई॥ जुराफा सु ज्यों दिल दुहूँ एक कीना। उसी मे।सरें चैन ले चैन दीना॥ सखी बालती है बधाई बधाई। जुबॉ से परे प्रेमगाथा न गाई॥

<sup>(</sup>१) पाठांतर—पाई ।

लली राधिका खूब है कीर्त्तिजाई। हुसत्रों समा साभ काह न पाई॥ उते कान्ह हैं खब चार्में हैं बीरा। हसन्नों लखे काम वारै सरीरा॥ जरी का जु चीरा भत्तकों बतानां। किलंगी लगी खूब मोती का दाना॥ मुरस्से<sup>१</sup> जुका हार बागा सुहाना। छवीली छवी देख मा दिल लुभाना ॥ छियी मूर्त्ति ही से। प्रगट हो दिखाई। जमीं से। सबै ही उसी रंग छाई॥ सिरी राधिका जान है सो उसी का। सदा रंगभीना बना लाड्ली का॥ उसी की सभी बेद में कीर्त्ति गाई। फिरै है जहाँ में उसी की दुहाई॥ जुबाँ से उसी की जुतारीफ गाऊँ। उसी को भली भाँति ख़बै रिभाऊँ॥ वही नंदज का ज बेटा कहाया। उसी ने सुघर नाम"ब्रजनिधि"जु पायार ॥ ५३॥

#### रेखता

मैं तेरे मुख पै सदके रोशन हुसन दिखा रे।

तुभ देखने का इश्क मुभे गजब हो लगा रे।।

जब चश्में। भरके देखा सब दुनिया सी जुदा रे।

"त्रजनिधि" तिहारे ऊपर यह जान है फिदा रे॥ ५४॥

<sup>(</sup>१) मुरस्ते = जड़ाव किया गया। (२) पाठांतर--'व्रजे।निद्धि'' मों उसी ने जुपाया।

बरजार होके दिल को बहुतेरा थाम रक्ला।

ग्रव दिल जो नहीं रहता है शराव इश्क चक्ला॥

जिन जिगर का कबाब किया ग्राप ही जु भक्ला।

फिर श्रीर नहीं भाता ''ब्रजनिधि'' पियारा लक्ला॥ ४५॥

दिरयाव इरक<sup>9</sup> के में मैं जाता हूँ बुड़ा। मिलता नहीं है याह होश देखते उड़ा॥ है कान दस्तगीर जुदाई से दे छुड़ा। ''त्रजनिधि'' के चरनमाहिं मैं निस-दिन रहूँ छुड़ा॥५६॥

रेखता (भाव पंचाध्यायी का, आसावरी, परज, जोगिया)
विरह कि बेदन बढ़ी है तन में, आह का धूवाँ चढ़ा गगन में।
पिया का खोज कहूँ निह पाया, ढूँढ़ फिरी सब बन-उपबन में।।
देखें हैं सब तर अरु बेली, नजर न आया सुनी सहेली।
छाँड़ अर्केली सुभकों हेली, कहाँ छिपा जा छुंज सघन में।।
व्याकुल हूँ छिन चैन नहीं है, मेरी दसा निहं जाइ कही है।
हिश्र हकीकत कही न जावै, आय फँसी हूँ कौन लगन में।।
चित्र-लिखी सी रहि गई ठाढ़ों, गहीं सोच ने मित अति गाढ़ी।
विया बिरह उर अंतर बाढ़ों, कहूँ कहा निहं बने कहन में।।
तपत जीव की तपन बुभाओं, सीतलता हिय में उपजाओं।
''ज्ञजनिधि" को कोई आन मिलाओं, तै। सुख उपजै मेरे मन में।। ध्रा

तेरे हुस्न का बयान कोई क्या करैगा प्यारे।
तेरे मुख के आगे चंदा शर्मिदा हो रहा रे॥
तेरी ऐंड़ भरी चाल में मन चाल हो गया रे।
तेरे देखे बिन दिल को आराम निहं जरा रे॥

<sup>(</sup> १ ) पाठांतर-विरष्ट ।

देखा है तुभी जब से रहै चश्मों में भरा रे।
तेरे जुल्फ के फदे बिच मैं बँधा हूँ खरा रे॥
तेरे इश्क बेशुमार बीच रहा हूँ घिरा रे।
ग्राब मिहर करके "व्रजनिधि" दीदार तो दिखा रे॥५८॥

तू है बड़ा खिलारी मैं हूँ खिलीना तेरा।
ज्यो बाजोगर की पुतली फिरता हूँ तेरा फेरा॥
है तार यार हाथ श्रीर भरम है बलेरा।
चाहो सो करो ''व्रजनिधि" कुछ बस नहीं है मेरा॥५-६॥

उस सौवरे विन सुभको कुछ भी नहीं सुहाता। जित देखती हैं तित ही वो ही नजर में स्राता॥ इक पलुक भर जुदाई मुभ्ने सही ना परै। मेरी नींद भी गई है नहिं खान-पान भाता॥ वह नंद का है छीना मन का है मीहना। • अब सबको छाँड़ मैंने उससे किया है नाता।। यह दर्द है अनोखा अब जाय कैसे कहिए। वेदर्द कीन समभी यह बावरी है बाता। छिन कल भी नहीं परवी मुभ्ते क्या हुआ री आली। अब ता मिलन हुए बिन सब तन जला ही जाता।। उसकी अदा ने मुमको घायल किया है दिल को। उसके दरस का फाहा मरहम ही ब्रा लगाता।। रखती हूँ जो विसात कोई दम की जिंदगी। यह जान है निसार जो आवै अदा दिखाता।। "ज्ञजनिधि" जो बेवफा है अब हाय क्या करूँ। यह हाल हैगा मेरा जिसपै मिहर न लाता ॥६०॥

धव तो जु आ फँसा है दिल जाले-इशक माहीं। कुछ बस नहीं है मेरा कर दिल में है सुभाहीं॥ मुद्दत . से आ पड़ा हूं तुभ्त यार की गली में। तुमें नंद की कसम है मेरी पकड़ ले बाहीं॥ वह बृंदावन सघन में मुफ्तको दिखाई दीनी। नव ही से जादू डारा सब सुधि गई भुलाहीं॥ जमुना के तट पे आता बंसी सरस बजाता। रँगभीनी तान गाता छिक देखता है छाँहीं॥ मनमोहना त्रिभंगी वह साँवरा सा साजन। जब से नजर पड़ा है रहे चश्में बीच भाँहों॥ तुभा हुंस्न का बयान कोई कर सकी न प्यारे। यह जान है निसार तू जल्दी से त्रा मिलाहीं॥ यह इरक की जु श्राफत मुभ पर पड़ी है जालिम। श्रव ते। जु मिहर करके मेरी पकड़ ले बाहीं।। इक साँस की भी ताकत मुक्तमे रही नहीं है। अब आह ! क्या कहूँ मैं अच्छा जु यह सुहाहीं॥ जिस दिन लगन लगी है "व्रजनिधि" पियारे तुभसों।

तब से न कुछ सुहाता घरि छिन हू कल भी नाहों।।६१॥

इसके तो आ पड़ा गल में कहा क्या किठन जीना है।

इसे करना अजब सुशकिल ख्वामखा जहर पीना है।।

जिन्हें मद इसके पीना है तिन्हें सिर अपना दीना है।

इसके की जान लीना है जिगर की दुक कीना है।।

लगा जो इसके अब सचा दिखाना क्या करीना है।

निकासी तेग अब्रू की भलकता क्या पसीना है।।

लगाकर बाढ़ यह अच्छा जु हम पै वार कीना है।

इसके खेत से ना जाय किया आगे की सीना है।।

लगा है घाव से तड़फी पड़ा जल विन जु मीना है।

प्रजब ग्रहवाल है मेरा कहाँ लीं करी बीना है।।

× × × × × × ×।

लगा है दिल जो "व्रजनिधि" सो उसी रॅंग में जु भीना है।।६२॥

ऐ सख्त दिल के सख्त सुखन हमें मत सुना।
लाया है ज्ञान पोथी कहाँ सेति रख छिपा।।
जो ग्राय तुभे ज्ञान-जोग पूछै तो कहा।
बिन पूछी कहिकै हमको नाहक मती सता।।
तू किससे कहता है तेरी कीन सुनता है।
हमे बिरह-ग्राग लग रही है सिर सेतो ता पा।।
हैं जख्म बेग्रुमार नहीं ताब बात की।
चड़फेँ हैं बेकरार बिना देखे इस पिया।।
जो कहि सकै तो कथा एते सँदेस कहिया।
''त्रजनिधि'' जो नाम है तो त्रज की खबर ले ग्रा।।६३॥।

तुभको मैं देखा जब से, तब ही से दिल फिदा है।
मोहा है मेरे मन को वह अजब धज अदा है।।
तू हैगा वेवफाई मैं हो गया तसद्दुकः।
तू ही नजर में आया मेरा तो तू खुदा है।।
तुभ इश्क बीच तन तो जब जलके खाक हुआ।
किस वास्ते पियारे मुमले जु तू जुदा है॥
रसभीनी तान लेकर जादू सा पटके भाला।
अब हाय क्या करूँ मैं यह दाव किन बदा है॥
तुभ हुस्न का ही फंदा गल बीच मेरे हैगा।
फिर चश्म-तीर मारा सीने मे आ भिदा है।।

<sup>(</sup>१) तसहक = निञ्जावर।

हा ! आह ! पड़े तड़फें घायल हैं वेशुमार । इस इरक-खेत बिच में सब तन-बदन छिदा, है ॥ यह नाहिं रही ताकत तुम दर्स बिन जु जीवै। अब श्रारजू है ''बजनिधि'' सुधि जल्द ले सदा है ॥६४॥

इश्क का नाम दुनिया में न लीजे।

इश्क की राह में तन जान छीजे।।

कदम इस राह में हिर्गिज न रिखए।

प्रमार रिखए ते। सिर का कदम कीजे।।

इश्क की राह में चलके न टिलए।

जयो परवाना शमा में जान दीजे।।

इश्क में आ किसी ने सुख न पाया।

जहाँ भर जाम खून अपने की पीजे॥

लगे है बात गुरजन की सनाँ सी।

विना दीदार "व्रजनिधि" क्योंके जीजे॥६५॥

वन में छला है दिल की उस मीहना पिया ने।

छिन में छला है दिल को उस मोहना पिया ने।
उस देखे बिना अब तो में पल भी ना जियाने।।
उस बेबफा ने मुम्मको दुक दिल भी ना दिया ने।
देख उसे होश रखे कीन से सखा ने।।
जिनको नजर पड़ा है उनमे कहाँ हया ने।
हरवंद आरजू में सबके रहा में छाने।।
इस तर्फ की गुजारा तो भी कभी किया ने।
बंसी की रंगभीनी जब से सुनी थी ताने।।
तब से न जुछ सुहाता प्रानन किए पयाने।
यह दर्द हैगा जालिम जिसके लगे सो जाने॥।
अब तो खबर ले मोरी मित् हो रहा अयाने।

<sup>(</sup>१) सर्नौ = भाला, नेजा।

श्राफत करी है मुक्त पर इस इश्क की खुदा ने ॥
तू सख्त है सलोने मेरा दरद लिया ने ।
हा हा करें है बंदी अब तक कदम छिया ने ॥
× × × × × × ।
बजोर होके मिलना "ज्ञजिनिधि" जु ये नयाने ॥६६॥

हाय ! तेरे गम मे आह ! मैं तो मर गया ।
हुआ हूँ जग से न्यारा तू ऋँखियों में फिर गया ।
तुभ इश्क की बलाय मेरे दिल में भर गया ।
"व्रजनिधि" के कदमें। बीच आय अब ते। अर गया ॥६॥

आशिक के मन की बाते' महबूब नहीं मानै।
इस जुल्म की फर्याद कहें। किससे जा बखाने'।।
बेदर्द बेवफा है माश्क हमारा।
बेपीर पीर दीगर क्यों करके पिछाने।।
हम खोया है आपे को इसकी जुराह में।
वह हुस्न के गरूर में मेरी कछू न जाने।।
ऐसी करे विधाता किंह लागें उसकी आँखें।
तब कद्र आशिकों की कुछ दिल के बीच आने।।
''त्रजनिधि" पिया से जा कहें कोई मेरी हकीकत।
शायद कि सुनके रहमदिली कुछ तो जी मे ठाने।।६८॥

जु करना इश्क का खोटा रहें दिल जान का टोटा।
लगी अब चरम आ उनसे वहीं जो नंद दा ढोटा।।
हा हा मित्रत बहुत खाई पड़ा कदमों में जा लोटा।
तक ना मिहर दिल आई करें इस पर चशम चोटा।।
कहाँ तक इंतिजारी में रखूँ दिल के तई श्रोटा।
विथा यह मैं नहीं जानी नहीं यह काम है छोटा।

चढ़ा तुभ हुस्न के भूले लगा है इश्क का भोटा।

मेरी मैं जान थी सादत अबै दिल जान ना श्रोटा ।।

× × × × × ।

रखी कदमें मे अब ''ब्रजनिधि" लिया है सरन मैं मोटा ॥६ सा

श्ररे इस इश्क को हिर्गिज कभी तू भूलके ना कर।
परेगी भूल तन मन की भुलैयाँ का बड़ा चक्कर।।
श्रजब वह लाग इसकी है तू उसमें जायकर मत पर।
किया हैं इश्क को जिसने हुआ है खाक सब तन जर।।
पिया जिन इश्क का प्याला रहा है वह कभी का मर।
जिकर यह साँच ही जानो में कहता हूँ तुम्हें फिर फिर।।
परे ना घाव नजों में लगा दिल चश्म का वो सर।
मरम उसकी वहाँ रहती जहाँ है नंद दा वे। घर।।
उसे कोई अबै लाओ श्रजब है साँवला सुंदर।
लगा है दिल जु उस माहीं रँगीली राधिका का बर।।
करो मेरी खबर उसकी मेरे सब दु:ख लेगा हर।
शरम सब नाखि ''व्रजनिधि" पै गुनाह दरगुजर मेरा कर।।

दिल पै जु मेरे श्राके क्या क्या गुजरती है।
शाहिद खुदा है मेरा कल नाहि परती है।।
शोला नहीं है तन में श्रातश उमलती है।
सब सिखयाँ मिलके मेरे संदल जु मलती हैं।।
उस इश्क के बिरह से श्रव जान जलती है।
जो कुछ जतन करी है। सबै गलती है।।
वह नंद का सलोना चाह एस पै चलती है।
"वजनिधि" को नहीं जाना मुसक्यान छलती है।।

<sup>(</sup>१) सादत = नेकी। (२) थ्रीट = श्राड़।

तुभ विना मुमको वेकरारी है।

मेरी ग्रॅंखियों से भर सा जारी है।।
क्यों न है। चाक चाक मेरा दिल।
शोख का नाज तीर कारी है॥
यक् निगइ से किया है मस्त मुके।
इसकी ग्रॅंखियों में क्या खुमारी है॥
मंद मुसकान ने किया मदहोश।
क्या ग्रजन ग्रदा इसने घारी है॥
वही बङ्भाग इस जमाने में।
जिनने "त्रजनिधि" की छिब निहारी है॥
राष्ट्रियां के स्राप्त है।।

परजंद नंदजी का वह साँवला सलोना।
सिर पर रॅंगीन फेंटा दिल का निपट लगोना।।
महवूब खूबस्रत ऋँखियाँ हैं पुर-खुमारी।
श्रवह-कमाँ से जाँ पर करता है तीर कारी।।
गल सोहै तंग नीमा बूटों की छिब है न्यारी।
वाँधा कमर दुपट्टा तहाँ वाँसुरी सुधारी।।
सोंधे सनी श्रवर से छुटि पेचदार जुल्फें।
श्राशिक चकेर ऋँखियाँ कही कब लगावे कुल्फें।।
लटकीली चाल श्रावे गावे मजे की तानें।
"बजनिधि" की श्रदा मारी जानें हैं सोही जानें।।७३॥

सुंदर सुघर सलोना सोहन मनमोहन वह हुस्न उजारा। खूबी खूब खुमार चश्म में अजब सजा दिलदार पियारा॥ सिर फबि फैंटा जर्द अमेठा तुर्रा धर इक सजदा।

<sup>(</sup>१) पाठांतर = इस । (२) पाठांतर = बङ्भागी ।

ना जेवर नगमगदा जाहर बदन पड़ा इक धजदा।।
नीमा ऋँग का तंग सुर्ख रँग मदन गर्द कर दीना।
दुपटा सबज गजब रँग मन को कबज ध्रजब ढव कीना॥
कंचन-बूटी चमक अनुठी सूथन सुथरी कमकै।
जिन उसदा दीदार लिया है और कहूँ निहं रमकै॥
उस बिन छिन कल नाहिन रहती कही मैं कैसे जीया।
"चरन-कमल-मकरंद-मधुप हो परस-सरस-रस पीया॥"
ताले बहाल उसीदे हैंगे कदम जिनों यह छीया।
"ऋजनिधि" पर मैं फिदा होयके नजराने सिर दीया॥७४॥

शव जगे की खुमार सुबह नजरों आ पड़ी है। दिलदार दिल में प्यारी कहा कीन सी खड़ी है॥ फिर ग्रीर ना सुहाती वा चश्में। में अड़ा है। ''त्रजनिधि" के मन भरी है वह टरित ना घड़ी है॥ ७५॥

ग्ररे त्यारे किया क्या तैंने मेरा दिल किया घायल। इसी दिन रास के ग्रंदर ग्रजब धज से बजी पायल।। जभी से मैं हुआ फिदवी रहूँ दीदार का कायल। है खाहिश ग्रारजू ये ही मिले ''वजनिधि'' जु छंछायल।। ७६॥

रेखता (ईमन, मालश्री, परता)
फाग में जो लाग को सब की जनाते हो।
क्या कहूँ मैं हाय तुम आलम दिखाते हो।।
दिल बेकरार होके मुख से अबीर मलना।
बेसन की जु बातें हमकी न भाने चलना॥
जो देखता जहान है ये क्या कहेंगे तुमकी।
धूँघट नहीं उघारी रुसना करेंगे हमकी॥

''ब्रजनिधि'' जु ग्राप प्यारे एती बरजोरि क्या रे। इम सब तेरे से हारे छूटी हैं हा हा खा रे।।७७॥

रेखता (ईमन, पस्तो, ख्याल होली)

व्रजराज कुँवर देखा जब से होश ना रहा है। वह सज अजब अदा है मुँह से कहा न जा है॥ इश्क पूर हुस्न नूर सौवला सलोना। जिसकी नजर पड़ा है गोया कर दिया है टोना ॥ जर्द फौंटा सिर पर झालम गरद करै है। नीमा जरद फवा है दिल पै करद धरे है।। जर्द वह दुपट्टा मन को जले कपट्टा। कर ले पिचर्कि पट्टा मन्मथ दिया है हट्टा॥ ख़श तन बदन जो देख मदन का न रहै पन। होरी के खेल बीच चल के आता वन के ठन।। उसकी गुलाल मूठि जाय जिसपै जे। परे है। बेहाल हो परे है तन चटपटी करे है।। लिख फाग के जु ख्याल की निहाल है खरी हैं। व्रजवाल मत्तहाल जाल लाल के परी हैं॥ धीरज धरम करम की हया दूर ले धरी हैं। ''त्रजनिधि" की रंग-रस की मुसक्यान में हरी हैं।।७⊏।।

रेखता ( धनाश्री, पस्ती, ख्याल )

नंद के फर्जेंद जू का मुखड़ा खूब चंद। हसन मंद दसन फंद जिंद कीनी वंद॥ गत्का लेन अजब छंद देखे मिटे दु:ख-दंद। "त्रजनिधि" आनंदकंद हुसन श्रित बुलंद॥७-६॥

#### रेखता

जश्न का हुस्न है मोहन जहाँ ये जाय बसी हैं। बरजोर होके मुक्तसे वहाँ चश्म फँसी हैं॥ दिलको कसाय के फुइ (१) स्याम रंग जसी हैं। सब कब्ज करने को ही "ब्रजनिधि" की हँसी है ॥ ८०॥

दीदार की भी यार कभी दाद करे।।
मुभे अपना जान जानी कभी याद करे।।
किरपा जु करके अब तो बंसी-नाद करे।।
"व्रजनिधि" पियारे मिलिकै दिल आबाद करे।॥
"

पियारे क्या किया तैंने नजर इक ही में दिल लीया।
खुमारी खूब चरमों में पूर् मदहत-सरा<sup>9</sup> दीया॥
खदा पट की अजब मटकी जिगर पर जर्छम तें कीया।
हुस्त मगरूर देखे बिन कही जी क्योंकि जा जीया॥
तुजकर है नूर का बेहतर रही जुल्में अतर में तर।
जु लेता तान हो नटवर श्री मुरली अधर पै धरकर॥
सदफ<sup>2</sup> है हुस्त हुसियारी नाज उसकी में है मन गर्क।
जभी सों देखा है उसकी सभी दुनिया की कीनी तर्क॥
श्रमोखी मर्क है उसकी हिया धरकत जु रहती सर्क।
मिले"व्रजनिध" जु एही हर्ष छपा की वर्षि के इत टर्क॥
दिशा

कभी तो बोल रे प्यारे नहीं बोले मेरी क्या गत। तेरे दीदार देखन की दिलों में लागि है ये लत।। इता भी सख्त करना मन न लाजिम ग्राहि तू करि मत। ग्रारे "व्रजनिधि" मेरी गलियों कभी तो ग्राय भी यहाँ खत।। प्रा

<sup>(</sup>१) मदहत-सरा = प्रशंसा करनेवाला। (२) तुजक = शान-शौकत। (३) सदफ = सीपी।

सच कहे बनैगी हमसे कहाँ लगा जु दिल। चस्म उसके बस में रस में तिस बिना नहिं कल ॥ शव जगे की खुमार हैगी चलने में हलचल। कहना क्यार्क करना क्या जी खूब सीखे छल ॥ दूर हुए संग सल्त चश्मों आगे उसके संग ग्रंग मलना हमसे भूठी लल।। टल के हमसे गिल्ले उसकी भूठी जुबाँ बल। वेकदर होना "व्रजनिधि" स्रादत पड़ी अञ्बल ॥८४॥ सिर पर मुकट की क्या अजब सज से चटक है। कपेाल पर जु जुल्फों की क्या खूब लटक है॥ भीं हों की मटक सेती नैन मन की अटक है। जिसकी देखि ठठक रहा काम का कटक है। निरत करत अजब सज से चरन गति पटक है। भारक लोना पीत पर का दिल की वहाँ भटक है।। जमुना-तट पैनूर के जहूर की बटक है। सुरली की तान रंग-रस का स्रवन में गटक है॥ धुनि सुनि के चलों बज की वाल सटक के फटक है। लाल ग्रंग संग रटक रही ना हटक है।। ब्रिटकाय के चली हैं सबको लाज गइ फटक है। ं ''त्रजनिधि'' विना न टक है सबकी गई खटक है ।।⊏५।।

है मन-मोहन स्याम सुघर वह चश्मों ग्रंदर हरदम बिसया। सन्ज हुस्न की ग्रजब सजावट भींह-कसन में मन को किसया।। खूब खुमार चश्म ग्राखूदह मुक्त पर मिहर-निगह किर हैं सिया। मुक्तट-लटक कुंडल की कलकिन जुल्कें कुटिल भुवंगम डिसया।। उसकी नजर जु इश्क-बजर सी रूप गजर सा सिर पर पिंड्या।

<sup>(</sup>१) निरत = नृत्य ।

उस जैसा वोही नादिर<sup>१</sup> है कादिर<sup>२</sup> ऐसा ग्रीर न घड़िया।। उसकी भ्रान तान लेने पर दिल फिदवी ग्राजिज हो ग्राड़िया। जालिम जुलुम कहर ग्रालम पर "व्रजनिधि" ग्रंग ग्रदा से जड़िया।।⊏६॥

उस नंद दे फरजंद माहि दिल रहा है अटका।
चरमों में पुर-खुमार उसके रूप-मद को गटका॥
करता है निर्त नादिर वह अजब सज का लटका।
ताथेई थेई करके क्या खुश अदा से मटका॥
नूपुर बर्जें चरन में अह लचकना हि कट का।
वंसी की धुनि सुनी है जब से दिल कहूँ न भटका॥
खुश हुस्न खूब हैगा नगधर नवीन नट का।
"त्रजनिधि" वे। रास भटके से मगरूरी बटका बटका॥दण।
बाँकी जु छिब हैराधा जूकी देखे बने जाकि भाँकी।
संदर्धी अदा की ताकी मर्गन लिव के मनि शाकी।

संदर भरी अदा की ताकी मूरित लिख के मित थाकी ।।

बिध नाहिं जुहैगा सिख अब उपमा दी जै काकी ?

इसके जु आगे चंदकला लाजती सदा की ।।

रित रंभा उरबसी हू इनके उपर फिदा की ।

"अजिनिधि" पै इनकी नजरें। सदा रहतो है दया की ।।

× × × × × ।

सच जानो यह हिया की इक आरजी मया की ।। दूद ।।

हुस्न का दिमाक अजब धाक से न निकसे वाक ।।

सुनि मुरिल की जु हाँक जान थक के हुई है चाक ।

श्रदा छिब सें। छाक ताक दिल में दे सुनाक ।।

पेशाक सब्ज धन की हुनती बुनाक नाक ।

"अजिनिधि" की पाय-खाक होना येही हैगा पाक ।। दूह ॥।

<sup>् (</sup>१) नादिर = श्रद्धत, विलच्या। (२) कादिर = शक्तिमान्। (३) -कट = कटि, कमर। (४) वाक = वाक्, बोली।

न मिलि के मुभे तैंने पाय-खाक किया।
तुभ देखे बिना यार फटता है हिया॥
इस उमर भर में नहीं कभी कदर छिया।
"त्रजनिधि" जु मिहर करिके दीदार दिया॥ स्वा

यह रेखता है यारे। है रेखता।
यह देखता है दिलवर यह देखता।।
यह सच कहै पता है हैगा यह पता।
"व्रजनिधि"मिलन-मता है सुने। यह मता। हैशा

दिल देखते ही मेरा बेकरार हुआ।
वह नाज भरे चश्म जिगर पार हुआ॥
बजोर इश्क लाग गले का हार हुआ॥
मन दैंगिर के गुलामी हो के। त्यार हुआ॥
ये अवल का रफीक उनका यार हुआ॥
उसकी फिराक में ही वेग्रुमार हुआ॥
सिर से पॉव तक ही उस रग में इकसार हुआ॥
देखने का ''वजिनिध" ते। भी मैं इंतजार हुआ॥।

श्रजब धज से श्रावता है सज सजे सुंदर। चंद्रिका फहरात धुजा रूप के मंदर॥ चश्मों मारि गर्द करें खूब है हुंदर। "ज्ञजनिधि" श्रदाभरा है बाहरभी श्रीर श्रंदर॥ हथा।

खेलूँगी खुश बहार से तुम संग रंग होली।
नाहक हया के ग्रंदर ग्रव तक रही मैं भेली।।
इस तेरी दोस्तो में सही सबकी बेली-ठेली।
चाहूँगी सोई कहँगी मैं खिजबत की खाम खेली।।

श्रव ते। मलूँगी मुख पर श्रनुराग भरी रोली।
"त्रजनिधि" जू श्रंक लूँगी बिन संक प्रीति ते। सिशा।
जिस दिन की श्रदा फिदा हुश्रा नहीं मूलना।

ग्रजन गजन देखि नूर मिटे हूल ना॥ वेरा दिमाक देख के ग्रालम में मूल ना। ''त्रजनिधि" की पाय-खाक होना ये कबूलना॥ ६५॥

बीमार हैं। 'रहा था बेजान बेजवाब। तेरी निगह से मुक्त पर बरसा हयात-ग्राब।। जल्मी जिलाय जानें। फिर क्यों न लें। सवाब। "त्रजनिधि" मिलन के खातिर हूग्रा जिगर कवाव॥ ६६॥

सरशार हो के शादी में ज्यादी न करना था।
रायजादी राधिका से दुक दिल में डरना था॥
ग्रपने बदस्त बीच दस्त उसका धरना था।
गलबौदी डालि ''ब्रजनिधि'' क्या ग्रंक भरना था॥ ५०॥

शादी में रायजादी से तुमने किया है क्या।
नाजुकबदन की नाज का प्याता पिया है क्या॥
खुशरूह की खूबी का खजाना तिया है क्या।
"ब्रजनिधि" बदस्त इसके दिल की दिया है क्या॥

सरशार हो सिंभारे की शादी में ग्राना था। जा दिन का राधिका का रूप ग्रजन बाना था।। सन उमर का सवाद जो चरमों से पाना था। "ब्रजनिधि" भी उस बहार में दिल का दिवाना था।। १ स्था

गजब ते स्त्रान सिर हूस्रा मेरे दिल की किया तें कब्ज। नहीं देखूँ तुभ्ने इकदम रहै है चल-बिचल यह नब्ज। खुमारी खूब चरमीं में अजब यह हुस्त हैगा सब्ज। अपरे ''ज़ज़िनिधि''मैं हूँ फिदवी सुने शीरीं जुवा के लपज ॥१००॥

शीरों जुनौं सुना के गोया जुलुम किया। बंसी की तानें टोना इकदम में दिल लिया।। बिन ही गुन्हा जो हमको तुमने दगा दिया। श्रव रखना हैगा ''ब्रजनिधि'' बिहतर कदम छिया।।१०१॥

रेखता ( भैरवी भूपाली या पत्तो )
दरद का भी दरद जरा दिल में तो घरे।।
बे-दरद होना नाहिं नजर मिहर की करे।।।
तुम विनहु कल भी नाहीं अब तो इघर ढरे।।
येती नहीं है लाजिम दुक अलाह से डरे।।।
तुमरे नहीं है भावे कोई जीओ या मरे।।
अब तो रहम को कीजे मेरे दुख सबै हरे।।।
''व्रजनिधि''जूमैं बजार हो ए कदम आपरो।।
इस रंग-रंगी मूरत के रॅंग मे रहूँ नित भरते।।१०२॥

#### रेखता

दरद से दिल सरद होके जरद रंग हुआ।

इरक कहर जहर सेति थ्रंग तंग हुआ।

श्रदा तेग सेती कातिल से जंग हुआ।

"त्रजनिधि"का हुस्न देखिदगमन जो संगहुआ।।१०३॥

हुस्न मद खुमार सेति जाफ हुआ जालम।
कैसे छिपाके रक्लूँ जाहिर हुआ है आलम।।

इरक लगा साफ जो ऊठी फिराक ज्वालम।
सबश्रंग तंग हुआ। "त्रजनिधि" को नहीं मालम।।१०४॥

ग्राशिक जो देता सिर की माशूक ला मिलावै। महबूब ऐसा मोहन मुरदे की श्रा जिलावै॥ खुशचीज ग्रदा-गज्क मुभ्ते हुस्त-मद पिलावै। हैगा वे। कदरदान जो ''ब्रजनिधिहि'' मन मे भावै॥१०५॥

बाँकी नजर जिगर पर करते हो की मियाँ।
तो भी मिहर न आती दिलदार जी मियाँ।
दीदार दे कलेजा रेजा की सी मियाँ।
फिदवी की खबर कुछ भी "व्रजनिधि" न ली मियाँ।

सख्त सुखन सुनकर सूना हुन्ना बदन।
खुश ब्वाब नासुहाता उस सजन बिन सदन।।
ली है फकीरी उस पर से। मे।हना मदन।
कैसे जु भूलें ''ब्रजनिधि" सुसकनि चमक रदन।।१०७॥

उसकी नजर पड़ी है शमशेर ज्यों सिरोही। इस वार से सुमार होके बचि रही सुको ही।। सब जज्ब हुई कब्ज होके अजब हुस्न मोही। कातिल जो हैगा "ब्रजनिधि" मुक्तको मिलाश्रो वोही।।१०८॥

सब्ज हुस्न हैगा त्रास्मानी सिर पै फेंटा।
हमरंग क्या फवा है त्रालम का दिल समेटा।।
तुर्रा जो धज से सजता मन जज्ब करने केटा।
सुक्ते गजब होके चिपटा "व्रजनिधि" का इस्क चेंटा॥१० सा

प्यारे सजन हमारे आ रे तू इस तरफ।

फिरके जु वे सुना रे बंसी के खुश हरफ।।

तुभ हुस्न की भरफ से हूआ बदन बरफ।

"ज्ञजनिधि" जु जान मेरी सद के करी सरफ॥११०॥

कीया है वंध मुक्तको गल डाल इश्क-फंद।
वह साँवला सलोना हैगा जु ब्रज का चंद।।
जी चाहता है उसको कुरबान करूँ ज्यंद।
"ब्रजनिधि" जुलफ कमंद बँधा दिल जे। दरदवंद।।१११॥

मुक्तको मिलाव प्यारा श्राली दम न करे। न्यारा। वे। साँवला सुजान हैगा हुस्न का उज्यारा॥ उसकी है लाग मुक्तको जिस पर जु काम वारा। जे। फल्ल करै ''ब्रजनिधि'' कर राखूँ चश्म-तारा॥११२॥

छ्रिव कही जात किससे राधा किसोरि की।

ख्रिश जाफरानी रंग ग्रंग भल सी होरि की।

मुसिकाय चलत लटक सेती उमरि थोरि की।

परवी न कल जो मन को हरत बतियाँ भोरि की।

सीखी है किस तरह से सब गिरह चोरि की।

देखते ही बिस बाँधे हैं प्रेम डोरि की।

हुस्न का उजारा वे। जिसपे ठगेरि की।

"वजिनिधि" की उसकि खूब सकल मिली जोरि की।।

कहर पर कहर क्या करना जरा तो सिहर भी करना।

मुकट-धर जान को हरना कहे से भी नहीं टरना।।

खुदा से नेक निह डरना सबी पर कतल को परना।

हमे हर रोज यह भरना विरद्व "ज्ञजिनिधि" के में जरना।।११४॥

उस गूजरी ने मुक्त पर आँखों का वार कीया। तलवार सी चलाकर दिल वेकरार कीया॥ फिर फिर के नेजा नाज का सीने के पार कीया। छेदा है तन-बदन की मन की सुमार कीया॥ फिरता हूँ सिटपटाता मुभे इंतजार कीया।
महरम-दिली से मुभसे दुक भी न प्यार कीया।।
जाहिर हवाल मेरा उसे बार बार कीया।
गिरफ्तार हुन्रा ''ब्रजनिधि" तो भी न यार कीया।।

चठी लगन की ग्रगन जु दिल बिच भभक रही सब तन माहों। जल बल खाक हुई ग्रंदर ही तो भी नजर पड़ी निह छाहों॥ खाना खाब ग्राब निहंभाता चश्मों भरी लगी बरसाहों। "जजिनिधि"कहर किया जी लीया ले चिल री ग्रब मुभे वहाँ ही॥११६॥

दीदार' यार हूत्रा जब का हूँ मैं फिदा।
तुभ नाज की जु नजरों से मेरा जु मन छिदा।।
तब से न कुछ सुहाता कीनी हया बिदा।
'ब्रजनिधि"की चुभिरही है जिस दिन की खुश अदा।।११७॥

किह न सकों कुछ भी दहती हों शबिह रोज। देखा है साँवले को दिल में मिलने की है मौज॥ कहर करिके मुभपे चढ़ी मदन की जु फौज। ''त्रजनिधि"को ला मिलाय मुभो येही चित्त में चीज॥११८॥

वंसी की सुनी हाँक ग्रा जब से मैं गरद।
हया-शरम दूर करके हूग्रा वेपरद॥
जब ही से दुनिया सब की कीनी मैं दिल से रद।
दीदार दीजे "वजनिधि" वह हद ग्रदा के कद॥११-६॥

गुले गुलाव घरे सिर तुर्रा जरद लपेटा फवा जु खूब। नीमा तंग मिहीन ग्रंग पर सोन-जुही रँग ग्रजव ग्रज्ब। सवज सजा कॉघे पर दुपटा देखि फिदा मिलना मनसूब। गाता तान मजे की धज से हैगा वो "त्रजनिधि" महबूव॥१२०॥ देखें। दिमाक मेरा मैं कुटनी कहाती हूँ।
जल्दी से जा अछूती न्यामत ले आती हूँ।
दिल में सबर ते। रक्खें। मैं कसम खाती हूँ।
तेरे दरद का दारू लाकर दिखाती हूँ।।
चश्मों से चश्म मिलते ही चेटक लगाती हूँ।
लाखें। की आँखें। मूँदि के उसही की लाती हूँ।।
उस राधिका रसीली सें। अबही मिलाती हूँ।
•तुमसेऽरु उनसे ''ज्ञनिधि" सब फैंज पाती हूँ।।

श्रव ते। तू जाय उसको किस ही तरह से ल्या।
है सॉवला सलोना उसकी सिफत कहीं क्या॥
उसके जु मद हुसन को मुभे चश्म होके प्या।
"त्रजनिधि" मुभे मिलाय श्रली जीव-दान द्या॥१२२॥

वह हुस्त का जहूर देखा खूब वाह वाह।

उसकी मेरी मिली थी जब निगाह से निगाह।।

तिस दिन से नहि सुहाता बढ़ी चाह ऊपर चाह।

"त्रजनिधि" जो मिले सुफको मन उछाह पर उछाह।। १२३॥

वंसी की तान मान मेरे दिल के विच फँसी।
गल दाम डाल जालिम जुल्फों कमँद कसी॥
जिस पर कटार मारा करि मंद खुश हँसी।
"जजिनिधि" की नजर बाँकी मन बॉक हैं धँसी॥१२४॥

अबरू-कमान खेंचि के जु मारा चश्म-तीर।
जान ते। उफालिके चली रहति नहीं धीर॥
इश्क दर्द उमड़ा उठी अनोखी पीर।
मुक्तको मिलाय बीर तू "ब्रजनिधि" हुसन-अमीर॥१२५॥

बरसात को बहार की शब किस तरह कटेगी। बीज चमक गाज सुनके छितया फटेगी॥ बरसने का छमका देखि जान लटेगी। फीजे चढ़ों मनेज की "व्रजनिधि" सो हटेंगी॥१२६॥

कोिश्वला की कूक सुने ही में डठी हूक।
कोयली कुहकाती करती जान पर जो बूक।।
पी पी करें पपीहा ये भी दिल की करें दूक।
मेर करें सोर जोर बिरह की भभूक॥
दादुर थ्री भीली बेल दभौं लोन दे कछक।
इस बख्त सख्त माहीं "व्रजनिधि" करी सलूक॥१२७॥

इस पावस रैन श्रॅंधारी ग्रंदर मोहन घन मुक्त संगी है। ऊँची अजव अटारी ऊपर मैं अरु लिलत त्रिभंगी है॥ गाजत मेघ फुहारन बरसत हरिख हिये लग रंगी है। ताले आल हुए अब मेरे ढँग "व्रजनिधि" रसजंगी है॥१२८॥

तेरी नागिनि सी ये जुल्फें मेरे दिल की जु डिस गैयाँ। अतर से जहर मे तर थी लहर सव तन मे बिस गैयाँ।। खजाने-हुस्न के ऊपर जु मालिक होय रिस गैयाँ। अदे "वजनिधि" तेरी अलकों मेरे गलफंद फॅसि गैयाँ।। १२ सा

तुभको न देखा नजर भर के दिल में रहा सकता।
तुभक हुस्न के जहूर ताब सेती नहीं तकता।
तुभक धज की अदा सेती मैं ते। हो रहा हूँ छकता।
तुभक इश्क बीच ''व्रजनिधि'' मैं सिसक सिसक थकता। १३०॥

नटवर की भदा लटपटी दिल चटपटी लगी। मिलने की मिटी खटपटी मन भटपटी जगी। त्राती है मदन भटभटी थ्री सटपटी भगी। ''व्रजनिधि" नटखटी पर मैं श्रटपटी पगी॥१३१॥

चरनों में पड़िके अड़ना यह दिल में ते। विचारी।
आलम की हया छाँड़ि के जु मन मे यही धारी॥
ज्यों शमे पर पतंग की सी लागो तुक्तसे यारी।
हर भाँति कर कहाऊँगी ''व्रजनिधि" तिहारी प्यारी॥१३२॥

तेरे कदम की खाक हैगी भिश्त । से भी विहतर। है ग्रारजू मुद्दत से राख़ूँ मैं ग्रपने सिर पर।। तेरे मिलन की चाह मेरे दिल में रही भरकर। जिस दिन की ग्रदा खुभि रही ''त्रजनिधि'' हुए थे गिरधर १३३

पान-चूना-कत्था मिलि रंग पाता है। चूर चूर होकर ये अति चुनाता है॥ प्यारा पान इश्क का था चूना मिल सुहाता है। "त्रजनिधि"की मैं सुप्यारी बीरा यही भाता है॥१३४॥

कैं।न फिकर में फजर हि पाए गजर के बाजे नजर हि आए। हिजर-हकीकत जुर्बोहि लाए रूप बजर सा सजर दिखाए॥ खूब तजर्बा घजर्ले ध्याए काम-जुजर्बा इधर दगाए। पजरि उठे चश्मों दरसाए तो भी ''त्रजनिधि" दिल में भाए॥ ३५॥

दिलदार दिल का जानी दिल को चुराय लीना।
इक दम में दोस्ती से मन को दबाय दीना।

× × × × ।

प्रव तो लगे है दावन "ज्ञजनिधि" के रॅंग में भीना।।१३६॥

<sup>(</sup>१) भिश्त = बिहिश्त, स्वर्ग।

लहरदार सिर फेंटा सजकर दिल की पेच में डारा है। ज़ुरूफ-फंद की डालि गले बिच ब्रदा-तेग सी मारा है॥ हुस्त उजारा हैगा प्यारा मन के ग्रंदर कारा है। "व्रजनिधि" बंसी धरे ग्रधर पै तानन सीना फारा है ॥१३७॥ कामिल हुआ है कातिल कतलान किया खूनी। किस्मत का क्या कहूँ मैं कायल करी हूँ दूनी।। है कदरदान कादिर करता जिकर भ्रलूनी। "त्रजनिधि" भी कहर कर कर बिरहा के भाड़ भूनी ॥१३८॥ ज्रा जो सिर पे सोहै फबि चंद्रिका उचाहै। खुले बाल लगि पगों हैं लर माती मन की माहै।। बनी खारि बंक भौंहें है चरम अति लगाहै। कुंडल जु जगमगे। है नागिन सी जुलफ दा है।। वेसरि लटक सजा है लबदहान है मजा है। बिन है चिनुक छजो है मुख देखि सिस लजो है॥ चितविन चटक चुभो है लखि ललचे नहीं की है। मानिक से मन की मोहै इस ही सबब फ़ुकी है॥ श्रॅग रंग चित्र केसर भुजवंध पहुँची है बर। मानिक मुदरियाँ कर पर मोतिन की माल गलधर॥ जेवर भी श्रोर बेहतर कटि काछनी है सुंदर। सुबरन के तार हैं जर नृपुर चरन में मनहर॥ पग पान १ छल्ले छवि भर वंसी की ले अधर धर। लेता है तान रंग भार लकुटि भ्रौ शृंग सज पर ॥ देखा गुबिद नटवर बाँकी अदा अजब कर। ठाढ़ा है वा कदम तर राधे का प्यारा दिलवर ॥ तैसी है संग प्यारी स्रोढे जरी की सारी।

<sup>(</sup>१) पान = पान के श्राकार का श्राभूषण-विशेष।

जगमिंग रही किनारी जर जेवरेंग सिगारी।।

उमगी है ज्यों उँजारी फूली सी फूल-क्यारी।

बिजली है क्या विचारी हूरेंग को वारि डारी।।

ग्रॅंखियों में पुर खुमारी अनुराग की कटारी।

जल्मी किया मुरारी जाहिर हुसन हुस्यारी।।

मुसकिन में नाज न्यारी वह हैगी जादूगारी।

हेता है वारी वारी ''व्रजनिधि'' किया विहारी।।१३६।।

बखत या अजब वा या राशनम निकला या खुश हँसके। बरसता नूर का भर था अदा दामिनि चमक रसके॥ सब्ज घज का तुजक सज का गजव करता है मन बसके। गरजना बंसी का सुनके रहा दिल फिदवी है। फॅसके॥ उम्मक के देखना उसका मामकनी नाज वा कसके। जी चाहता हैगा मिलने को विना जल मीन ज्यो सिसके ॥ वहीं मोहन मिला मुक्तको जुल्फ से जी लिया डसके। खड़ा चश्मों में वो "ब्रजनिधि" ब्राड़ा इकदम भी ना खिसके ॥१४०॥ हुसन का जशन था बेहतर जुलम करता है वे। जुलमी। कतल होते ये तड़फन मे अजब ढब का मजा हैगा।। निगाह के रूबरू गिरना सिसकना ग्राह नहिं करना। सनम के शोख चश्मों से यही मरना बजा हैगा॥ अगर यह जान रहती ना कभी बे-बख्त भी जाती। लगी माशूक की खातिर खुशी उसकी रजा हैगा।। तुजक उस नाज के डर से नजर भर के नहीं देखा। इसी पर कहता क्यों भाँका जिबे करना सजा हैगा।। गजब आदत जु अनखाही वही फरजंद नँद का है। नहीं देखा गुन्हा मेरा ता भी मुभापर खिना होगा।।

<sup>(</sup>१) जिबे करना = गछा रेतकर मार डालना । (२) गुन्हा = गुनाह, पाप।

इसी कहने से मैं जीया भला मुख सुखन तो बेला। हुआ नावनहजारी मैं जु "व्रजनिधि" की मजा हैगा॥१४१॥

बहार हैगि अब हैगा हैगी तीज. सावन।
गरजता है बरसता है चमकती है दामन।।
रमकती हैं भ्रमकती हैं मिलके बज की भामन।
भूलती हैं पूलती गाती भजे की तानन।।
प्रेम हस्ति हूलती मनु जमुना कूल कामन।
मटकती है मजे सेती लटक वा सुहावन।।
लहर पट का भटक लेना खुश अदा रिभावन।
मोहागार है "वजिनिधि" नहि छोड़ता है दावन।।१४।।

इश्क के अमल आगे अकल का क्या सम्हल हैगा।

खुमारी इसी की खूनी उमर तक का जलल हैगा।।

च खाना है न पीना है न सुझाँ कछ लगाना है।

हुए दीदार दिलवर का चढ़े दृना धिगाना है।।

न मरना है न जीना है फटे सीने की सीना है।

हुआ दिल तो दिवाना है हुस्त मदमस्त पीना है।।

कभी हुसियार होता है कभी बेहोश हो जाता।

रहूँ खामेश होकरके ठिकाना कुछ नहीं पाता।।

दिया दुक नाज का प्याला जुलम जादू सा कर डाला।

वही "व्रजनिधि" जु नँदवाला मिले सेती खुले ताला।।१४३॥

माशूक की खुशबेाय झजब तुभ बदन में झाती।।
चश्मों में पुरखुमार ले घूँघट में छिपी जातो।
घबराती जिस सबब से तिसही सेती सुहाती।
लागा तेरे बदन में वेा ऐसी जु कहाँ याती॥

एक दफे फजल करके लग जा मेरी छातो।

मुभको करेगी पाक मेरी रहगी दम हयाती॥

एता भी सुखन सुनती नहीं है मदन की माती।

क्या भेंटा ग्राज ''व्रजनिधि" जो ही गुमर दिखाती॥१४४॥

रेखता (भैरवी, देस, सिंसीटी, जंगला)

इस दिन रास मजे के माहीं लिए फीज रस छाका है।

इलट पलट गित ले रमकत है करन लगा अब हाँका है।

छोट-पोट करता चोटों से चरम तीर ले ताका है।

अदा-सेल के तुजक तोड़ से किया खूव ही साका है।

धरम करम सब धी शर्म का धोक थहर के थाका है।

उस जुलमी के जुलम करन का फैला घर घर वाका है।

लेकर वंसी दस्त अधर घर रंजक फूक समाका है।

छूटी तान आन के लागी आशिक जिगर घमाका है।

सह रहना कहना न किसी से जलम अजब ही पाका है।

"त्रजनिधि" है दिलदार यार खुश उसका हुस्न धमाका है।

#### रेखता

सावनी तोज के माहीं वही मनभावनी आई।
हजारें हर सी सखियाँ नूर बरसात भर ल्याई॥
चुहल से चेंप ले सजिके खुशी गाती बजाती हैं।
भनक के भूलती हैंगी मनें चपला सी चमकाई॥
खुले हैं वाल रमकन में लहरिया लहरता सिर पर।
लचकता कमर का कसना मचकना अदा क्या पाई॥
उधर "ज्ञजिनिधि" पियारा भी असेला आय देखे है।
तसदुक हो रहा सद के हुई है खूब मनभाई॥१४६॥
मगज-गढ़ से ये हैं बेहतर अकल तुम अब निकल जाओ।
हुआ है इश्क सिर हाकिम अब वो देगा तरकाओ॥

उसी की फीज दीवानी अभी सिर जार चिंह आश्री। करेंगी होश सब बेहोश निकलना जब कहाँ पाग्री।। सनम हुस्ती है शाहनशाहना व उसका कहाँ खाग्री। जुजर्बा मुरली का हैगा तान बारूद मन ताग्री।। अबै बचना सलाह ये ही उसी के मन में दिल लाग्री। वही "बजिनिधि" जु नदवाला जिसे कि रात-दिन ध्याग्री। १४७॥ उसी का बोलना हँसके मेरे भागों का खुलना है।

उसा का बालना इसक मर भागा का खुलना है। करी जब यार चश्मों शोख मेरा तब डावाँ डुलना है।। जरा दीदार भी नाहों हिजर गज सेति घुलना है। बिना ''ब्रजनिधि'' जु कल ना है विरह ऋघ बीच फुलना है।।१४८॥

करिके शोख चश्में सो भाँका अजब हुस्न का बॉका है। जालिम जुलुम करा आलम पर लेता दिल करि हाँका है।। तान सजे की गाता धज से अदा तुजक में छाका है। "व्रजनिधि" सब्जरंग ऑग खुस मुखलख के चंदहि थाका है। १४ सा

# रेखता ( भैरवी )

चरमों खूब खुमार भरी है सब रितयाँ कहाँ जागो थी।
मुख पर ग्रलक विशुरिरिह सुघरी रित रँग रस ह्वाँ पागी थी।।
हम जानी ग्रव तू अनुरागी भुज भर छितयाँ लागो थी।
"ज्ञजनिधि" छली छल्या बिस कीता तू सबमे बड़मागी थी।। १५०॥

दिलदारों दी दादि यही है जिद कराँ कुरबानी। दिल सों दवा देते हैं दिलवर यार नजर सिर ही मिभ्ममानी। ग्रक्ल ग्रतर देाड नैन सुप्यारी पान कपोल लीजिए जानी। लवें। ग्रॅगूर पाइए ''ब्रजनिधि'' दीजे मुभ्कें। प्रानहिं दानी।।१५१॥

<sup>(</sup>१) मिक्तमानी = मेजबानी, धातिथ्य

ر ۲

षस नाजनी को नखरें। से नैं। कर हुआ बिन दाम।
न्यामत से नैंन देखे जब से उसी से काम।।
पाठ पहर उसको जपना राधे प्यारी नाम।
''ब्रजनिधि'' के दिल में अब ते। उसके हुसन की खाम।। १५२॥

बेपरवाई करदा नंद दे ये लाजिम मुतलक निह तुमको।
पकिर दस्त कदमों हि लगाया जब से फिकर नहीं है मुमको।।
तुम सरने आया सब पाया और तरफ दुक भी निह उमको।
करी ऐव दरगुजरिह मेरे लाजिह ''अजिनिधि" गिरधर-भुज को।।१५३॥

फरजंद हुआ नंद जू के ताले वो बुलंद।

अजब शकल सब्ज हुस्त नाम व्रज का चंद।।

देख के महल में खुशी सिखयाँ दिलपसंद।

गाती-बजाती आती हैं कर करके छिब का छंद।।

नृत्य करत अजब धज से व्रज-बधू का छंद।

नौबत धुरें हैं घृन सी सहनाय सुर समंद।।

जर जेवरें की बखिशश औा दीने हय-गयद।

लाला की सिफत क्या करूँ मेरी अकल है मंद।।

तन-मन से रीिक भीजिके कुरबान कीतो ज्यंद।

होगा निदान "व्रजनिधि" आशिक दिलों का फंद।।१५४॥

### रेखता (ईमन, पस्तो)

नंद दे फरजंद की फाग किस तरह की है।
गुलाल डालि चरमें। में जीवन मुक्ते कहै।।
बेसतर होके मटकता है मेरे सनमुख।
भरिके पिचरकी कुमकुमे की श्राता है इस रुख।।
दे पिचरकी जिगर बीच श्राप ही मुसक्यावै।
राधे पियारी कहिके मेरा नाम ले ले गावै॥

हुआ निष्ठर दिलों विच यह साँवरा सलोना।
जो इसके मन शरारत सो तो कभी न होना।।
गति लेता है लटकती गाता मजे की ताना।
करता है मन का माना निहं मानता अमाना।।
"व्रजनिधि" का भाँकना है आली इश्क का ही फंद।
इस भगड़े माहि भगड़ा हुआ जिंद कीती बंद।।१५५॥
रेखता

यह नंद दे नीगर से चार चश्म जब मिनी है।

उस हुस्न के तुजक की तलवार सी चली है।

जब ही से जान कतल हुई रहती दलमली है।

दिल बेकरार होके तड़फन डठी बली है।

इसकी दवा दरस है मन मिलने की मली है।

ब्रजचंद के बदन की खुश चाँदनी खिली है।

ब्रॉखियाँ चकोर होके उसही के रँग रली हैं।

मेरा दरद न जाने बे-दरद यो छली है।।

ये भी कहुँ फरोब्ला जु होय यह मली है।

"ब्रजनिधि" की नजर ढिलियो जहाँ मान की लली है।।

स्याम हुसन पर सजा लपेटा रंग गुलाबी का धजदार।
सुरख चश्म में छंजन रंजन मंजन करता इश्क बहार।।
छीरत कीन फिदा निह इस पर मार रखा देखा जब मार।
स्रत खूब अजब ढब की है तेग-अदा दिल नारिह पार।।
मोती-हार पड़ा है गल बिच हाँ सब अकल करी इनकार।
भैदिंग के कसने हँसने में करता दिल की बेअखत्यार।।
जेवर चमक सुमक से चलना पल ना हलना रहना लार।
जिन दीदार लिया उहाँ थका "ब्रजनिधि" है कहकह दीवार।।१५७।।

<sup>(</sup>१) कहकह दीवार = दीवार = कहकहा।

कीया है मुक्तको बेह्या उसकी नजर जबर।
जब से पड़ी है चरम मुक्तपै तन की ना खबर।।
उसके हुसन को देखि रखें कीन सा सबर।
नाम उसका सुनते ही बोलन लगे कबर।।
मुक्तपै चढ़ा है आयके उसका इशक अबर।
बुजरग जो बरजते हैं गाजै शेर ज्यों बबर।।
मैं तो मिलूँगो उससे बकी लाख जो लबर।
"व्रजनिधि" सा इस जहान में हुआ न होगा वर।।१५८॥

### रेखता ( सेारठ ख्याल तिताला )

निकला है नंदलाला पीले दुपट्टेवाला।
संगो रॅंगीन ग्वाला जिनके बुलंद ताला।।
तैसी हैं व्रज की वाला विजलीन की सी माला।
इकसेति एक आला गाने लगां धमाला।।
रमड़ा है रंग ख्याला मुख पर मर्ले गुलाला।
जिस पर अवोर डाला छिव का पिलाय प्याला।।
हो हो के मस्त हाला अब दिल सो ना निराला।
"व्रजनिधि" यही गुपाला जीवे। हजारों साला।।१५६॥

### रेखता (ईमन, पस्ता )

फागन के मौज में अनुराग भरी दिल की लाग।
मैन तन मे जाग करी लोक-लाज सबिह त्याग॥
रही प्रेम मगन पागी हैं सबके बुलंद भाग।
मोहन-मिलन का दाग जिगर आई कुंजबाग॥
चंद्रमा सी चपला सी चंपक चिराग सी हैं।
चाँदनी सी खिल रही खुशबेाइ में सनी हैं॥

#### व्रजनिधि-प्रंथावली

कहै निस-द्योस ही ला रीहुमा नैकर जुकर यारी॥ मजबता भाग हुसियारी हुम्रा ''व्रजनिधि'' जो बलिहारी॥१६३॥

लगा भर में ह का भमका इश्क उस वखत ही चमका।
घटा घनश्याम सी देखी सबज मोहन दिलों रमका॥
धजन ये दामिनी कैं। गोया वे। पीतपट दमका।
सुना है मंद घनघोरा गोया उस मुरलो के सम का॥
भनव्भन बे।लती भिल्ली चरन उस घूँघरू घमका।
पपीहा बे।लता पी पी इधर मुभ पर समर तम का॥
लगे हैं बे।लने मुरवा नगारा का मजा लमका।
चली है पैन पुरवाई मदन का भ्रास्क भ्रा खमका॥
अबै जल्दी मिला उसको नहां धोखा पड़ा दम का।
खड़ा चश्मा मे वो "व्रजनिधि" काम से दाम ले धमका॥१६४॥

स्रजब ढव से गजब कीया जुदाई जहर सा दीया।
स्मवल में हुस्न-मद पीया उसी बिन जाय क्यों जीया।
किया मोहन कठिन हीया गोया कब ही न था पीया।
हमारा लूटि सब लीया तक वे कद्म ना छीया।।
कही कोऊ स्रबै बीया मरीं हैं। हाय मैं तीया।
किया सब कै।ल सो गीया सल्हा "ब्रजनिधि" को क्या घीया।।१६५॥

प्रवर तो ग्रा चढ़े सिर पर जान होने लगी श्ररवर।
गरजता है जुलम कर कर जु जीना होयगा क्योंकर॥
बरसता हैगा लाकर भर किया सीने को बे श्रपतर।
चमक विजली की तड़फन पर बदन होने लगा थर थर॥
हवा चलने लगी थर थर परसने सो उठा डर डर।
जु बोले मेर हे तरवर उहाई काम की घरघर॥
पपीहा पी कहै दे सर जिगर जखमी हुआ जरजर।

जिसी पर लोन दे दादर टरें नहि एकहू अकसर ॥ जु भिल्ली ना करें धादर फिरेंं चहुँ मदन के बहादर । लुगा नहिंगल सों आ गिरधर मिलें ''ब्रजनिधि'' ते है बेहतर॥१६६॥

यरी यह घटा घनघोरी जुजरबा काम ने दागा।
पल्लकी बीजली रंजक इशक बारूद है जागा।।
चली है बुंद छर्रा ज्यों जिगर में जखम सा लागा।
पवन बाड़ी सी फद़ती है सबै दिल का सबर भागा।।
खुले नीसान से धुरवा मोर तंबूर ज्यों बागा।
माँफ फींगर है फननाती हुई बंसी कोइल गा गा।।
बजाते आरबी दादर खड़े पलटन के है आगा।
हुआ कबतान ज्यों पावस कहर करने के पन पागा।।
छुमेदानी करै जुगन लिए कर में मने। खागा।
धजीटन हो रहा बातक करै जुलमान दमु नागा।।
दिया घेरा बदन-गढ़ पर करेंगे प्रान धव तागा।
करै हमराह "ब्रजनिधि" तो मिलै मुफसो जु अनुरागा।। १६७।।

सावन की तीज ग्राई क्या खुश बहार लाई।
पावस करी चढ़ाई रिमिक्तम भरी लगाई॥
कोइल मलार गाई गरजन मृदंग घाई।
बिजली भी चमचमाई गोया नटी नचाई॥
सबजी जमीं पै छाई मखमल हरी बिछाई।
जिस पर खुली ललाई बृटन जो भलमलाई॥
सीतल पवन सुहाई घर घर हुई बधाई।
मिलि व्रज की सब लुगाई फुरमुट से गित मचाई॥
भूले पै भमभनमाई दािमिन सी जगमगाई।
"व्रजनिधि" कुँवर कन्हाई मन की सुराद पाई॥१६८॥

करी तैं मुरली को हम पर बड़ा जालम य है दूतो। सुनाई बात ताने में जभी से हया सब सूती।। पिलाया इश्क-मद-प्याला हुई ग्रालमस्त ज्यों तूती। माई सब उड़िको कदमों में लिए दिल प्यार मजबूती।। श्रवै कहने हो क्यों त्राई दोऊ क़ुल की सरम ढाई। कोज सुनिके कहे कुलटा इहाँ यह फैज तुम पाई॥ रवन्ना हो सबै घरको यही मैं ठीक ठहराई। कहो मतलव है क्या सुकसे सुखन सुनि सीच में छाई ॥ चलाया बील नेजा सा छिटा सबका करेजा सा। सभी चुप हो रहीं इकदम हुआ तन-बदन रेजा सा॥ गरक अपसोस में हुई मना निकला है भेजा सा। चली चश्मों से जल-धारा गिरा है चाह चेजा सा॥ सँभलकर फीर वे बेलीं भला वे नंद दे लाला। सुखन ऐसा न कहना था चलाकर चेांप का चाला॥ बुलाने बोच बदकौली जुलम जादू सा पढ़ि डाला। तुभे जाना था ऊपर से देखा दिल बीच भी काला।। हुई बेजार जीने से जहर तेरी जुदाई से। श्रजब ढब की वेरी त्रादत मिलै नहिं किस खुदाई से।। तुही है हुस्न का हुसनी भिदा अब तक न किसही से। करी बेपरद तें सबका भरे इस इश्क मिस ही से॥ कहा यह क्या हैंसी हैगी तैंने दिल बीच क्या घेली। लगी हैं जिगर में घातें जु बातें हम नहीं खोली।। हमारी प्रीति नहि तेली दई तैं उर में आ गोली। पड़ी थी बीच यह बंसी भली निकली हिये पाली। करी परतीत हम इसकी गई सब बदन की लाली। हुई हैं खल्क से खाली भली तेरी जबाँ हाली।।

रहे नहिं होश संकर का सुने से खुटि पड़े ताली। विचारी व्रज-वध्र जिनके बचन की गिरह गल डाली ॥ लगी कहने कोई कपटो कोई ठग चार कहती है। लॅगर लपट कहें कोई कोई अनबोली रहती है। कोई अनखै। हि औष्विन से उसे उरपाया चहती है। कोई करि भैं ह तिरछी हीं गुसे के बीच बहती है।। हुआ है नरम गरमी से लगी उनकी अदा प्यारी। सलोने शोख चश्मों से बहुत पाई वफादारी।। छका वह हुस्न-मस्ती से लगा कहने बारी बारी। वडा रिभावार मन मोहन दिखाई खूब लाचारी॥ हॅंसे वेली मिली खेली मिलाए साज दंबरे। रचाए राग छत्तीसों चतुर चैं।सिठ कला पूरे।। सुलफ गित लेने लागे हैं सुघर सब बात में सूरे। हुई हैं हर सबै हेरा मदन-रित चरन से चूरे॥ छबीला छैल है ''बजनिधि" करी तारीफ क्या तिसकी । सदासिव सहचरी हुन्ना इहाँ तक रमक है जिसकी।। थका महताब अरुतारे पवन पानी की गति खिसकी। पताइस शकल कहने को अकल एती कही किसकी ॥१६६॥ निह देखा नंद नीगर जब सबिह खब था। सिखयों के साथ जमुना के जीने में हुब था।। उसके हुसन को दिल जो देखि भाव-भूव था। जब ही से खाना पीना आब गाव-गूब दिल शेर जबर जेरदस्त इस सबूब था। क्या नाज क्या निगाह हुस्न क्या ग्रजूब था।। उसकी फिराक इशक से मन तो महजूव था। ''त्रजनिधि'' है नाम जिसका बाँका महबूब या ॥१७०॥ रहै दिल वीच में नितही आहि तुम मिलन का खटका।
सुना आहट किसी ही की दरीचा दीरि के लटका।
नहीं देखा जभी तुमको तभी सिर ईस दे पटका।
गए सब होश हुसियारी उसी ही बखत से छटका।।
रही निह ताब बातें की अबै आता है दम अटका।
तेरे दीदार का मटका नजर पड़ते ही दिल बटका।।
तेरी लाली लवों की को रखा इकदम को दम बटका।
धरे 'नजनिधि' जुलम करके इते पर अब किधर सटका।।१७१॥

लगन में ना मगन हुने श्रगन में श्राहि जलना है।
जु सिर देते हैं स्राशिक हैं नहीं पड़ता जुटलना है।।
श्रदा के लगे तारें से किधर विच के निकलना है।
इश्क की राह बाँकी में विना पैरें से चलना है।।
हुश्रा माशूक मुखलारी हुकम उस विनन हलना है।
खुशी उसकी रजा होवे जिधर ही इमको टनना है।।
श्रगर कची विचारें तो रहे हाथों का मलना है।
श्रद्धे "व्रजनिधि" के कदमों में श्रवे उस विन जुथल ना है।।

श्ररे तैं क्या किया लाला तरक करना दरक दीया।
तेरी श्रनलौहिं श्रादत ने मेरे दिल का श्ररक कीया।।
तेरा वेा मटकना लटका निरत में पट को फट लेना।
हुई सब देखिक फिदबी बची ना कीन सी तीया॥
रचीं सब रंग सबजे में मुक्ते ही क्या गजब हुआ।
जिधर देखा तिधर तूही तुही तूही रटे हीया॥
मेरी इस जिंदगानी की तुक्ते रखना है जो प्यारे।
तो तू सीने लगा मुक्तको धरे जजनिधि गमेरा पीया॥१७३॥

दीदार देके यार वो चलता ही रहा।
चश्म भर न देखा इस सोच में जलता ही रहा।
ग्राहि लिया दिल की शोख मुमसे टलता ही रहा।
इक दम भी नहीं ठहरा मुमको तो वो छलता ही रहा।
उस इश्क के फिराक में मुमको तो वो तलता ही रहा।
याद उसकी माहीं नैनों से उमलता ही रहा।
उसकी सिफत की मेरी जुवाँ लब तो हिलता ही रहा।
करके ६ जुल्मी जालिम हमको तो वो दलता ही रहा।
छट्ट सब जहान से मन उसमें टलता ही रहा।
उसके कदम की खाक को सिर ग्रपने को मलता ही रहा।
कहता था वाह वाह सुखन मुख से निकलता ही रहा।
एता भी गजब करके 'व्रजनिधि' तो मचलता ही रहा।

रही खामोश में कब की जुबाँ तुभ्त इरक ने खोली।
गरजना मेंह का सुनकर ज्यो दादुर की खुलै बोली।।
मेरा जीना है तुभ्तही सो नहीं तैं बात यह तेाली।
रहै मछली कही क्योंकर जुदाई-जहर-जल-धोली।।
किया था कैलि मिलने का भला निकला तू बदकोली।
हिरन की डालके चारा शिकारी ज्यों दई गोली।।
कहूँ क्या क्या तरह तेरी जुलम कर छितया तें छोली।
खिलारी तू बड़ा "व्रजनिधि" बिचारी मैं अरे भोली।।१७५॥

तेरे कदम की खाक में लुटता था हवा होकर।
तू खूब गति को लेकर देता था पाय-ठोकर॥
दिल तेर हुआ है मेरा तेरा कदीम नीकर।
खाना व ख्वाब खिलवत खलकत का ख्याल खोकर॥

अब आहि कब मिलोगे दिल का गुबार धोकर। तन मन से पन से "व्रजनिधि" रख अपने रॅंग समोकर॥१७६॥

दसी दिन रास में नाचा सोई अब खेल बिच आया।
सबज सुंदर अजब हुस्ती गजब गुर्रे में गरराया।।
मटकके खुशअदा चमका लटक से दुपटा फहराया।
चरन गित सुलफ ले रमका सिखन सब बीच थहराया।।
सबन के दिल को इक सम्चे निगाह करते हि बहराया।
बजाता दस्त से डफ को मजे की तान ले गाया॥
सुका जोबन की मस्ती में छकाछक रंग बरसाया।
हुई सरशार सब औरत पड़ी उस छैल की छाया॥
भला इस तरफ आने में अमाने यार को पाया।
हरी जिन कोड "व्रजनिधि" से करी हिलमिल के मनभाया॥१७७॥

सरशारं ना हुए हैं मुहबत का भरके जाम।
वे दीन में न दुनिया में हूए सिरफ निकाम।।
खलक सेऽक मिल्लत से रहता वो जुदा।
मुहबत से नहीं दूर है बालाय अज दुदा।।
आशिकी का फंद गल में पाय हुआ बंद।
छूटे जहान बंद अकलमंद वो बुलंद।।
उसकी अदाए तेग से मरना यही बजा।
इस जीवने का यारे। निहायत है बेमजा।।
महताब सनम देखिके चुगते चकोर आग।
उनको यही ह्यात आब इश्क दिल की लाग।।
पंजे को चूमि लेना सग यार की गली का।
यह अजब देखे। 'अजिनिधि" इस इश्क का सलीका।।१७८॥।

हैगा मने। बहार में गुलजार खुश खिला। सीतल सुगंध मंद पवन खूब ही चला।। करते हैं भँवर गुंज मना मदन के लला। कोइल भ्रवाज कर कर हम सबका दिल छला॥ खेलता जु नंद पौरि होरी सॉवला। जिस पर प्रबीर डाला उसका क्रल-धरम टला।। जिस पर पड़ी गुलाल गई लाज की कला। जिस पर ग्ररगजा डाला उसका मदन दलमला।। जिसको पिचरिक मारी तिसका उस पै दिल टला। जिसके लगाया चावा स्थाम रॅंग मे मन रला॥ जिसके अतर लगाया उसकी प्रीत की सला। जिसको लगाया संदल उसका विरह जला।। तिसंके मुसक लगाई उठी प्रेम तन भला। केसरि लगाई जिसका श्रनुराग ना इला॥ डाला गुलाल जिसपै चमन इरक का फला। चहले पड़ा है मन जु कीच-हुस्न में डला॥ भ्रव तो जु उसके पीतपट का पकड़ि लो पला। ''त्रजनिधि'' के हिलने-मिलने का यह बखत है भला ।।१७६॥ देखा चमकता जुगनू उस शोख के गले में। वा भी चमक रहा है हाय मेरे दिल जले में।। मुभको पटक दिया है भरि नाज के नले में। "ब्रजनिधि" लिया है मन की बाँधि पीतपट-पत्ने में ॥१८०॥ तेरे कदम की छीना मेरे दिल में यह इरादा। दीदार की भी दाद तू मुम्मको नहीं दिरादा॥ तुभा त्रागे दर्द मेरा दफे कोई ले फिरादा। जिस पर भी शोख "ब्रजनिधि" तू चश्म ना भिरादा ॥१८१॥ हुआ कुछ खेल के माई न जानों क्या किया सोई।
परी उस छैल की छाई जभी से इरक की भाई॥
चलाया कुमकुमा सुभापर हुआ दिल जब से वे अपतर।
लगा मनु काम दा वे। सर गई जबसे ह्या सब ढर॥
दई जब जिगर पिचकारी गोया भुरकी भ्रजब डारी।
दरें निहंं किस तरे टारी गजब है हुस्त-हुशियारी॥
दस्त ले डफ बजावे है अजब ही तान गावे है।
मेरे मन को चुरावे है वहो "अजिनिधि" जु भावे है॥१८२॥

## रेखता (मारू, पस्ता)

गुलदावदी की फाग अजब खेल रहा है।
गेंद हजारे का फेंक भेल रहा है।
सब ब्रज की औरतों की हया ठेल रहा है।
दलमलता हैगा दिल से दिल को भेल रहा है।
नाज-भरी चश्म रस मे मेल रहा है।
आमद जो इश्क खूब खुलके रेल रहा है।
मनमथ का फील मस्त मनो पेल रहा है।
गलबीच अदा लेकर हमेल रहा है।
गित बीच भमक चमक थिरक छैल रहा है।
"ब्रजनिधि" का हुस्न-तुजक ब्रज में फैल रहा है।

करना लगिन का खूब निहं येही सला है। जिनने किई है तिसकी रही कहा कला है। खाना थ्रो खुशी ख्वाब उसे सबिह टला है। हया थ्रो हवास होश सबिह टला है। इसका इलाज फेरके किसे कुछ न चला है।

<sup>(</sup>१) काम दा वा सर = कामदेव का वह बाण। (२) फी ज = हाथी।

मरता न जीता उमर तक वो यों ही डला है। तेरा चवाव चाहने का चहूँ दिसि चला है। फहती हैं। भली भाँति भद्द इसही में भला है।। दिल ऐचि ग्रकड़ राखि री क्या उसके रंग रला है। ग्रब तो जुक्या करों री "ब्रजनिधि" ने मन छला है।।१८४॥

दिल ते। फँसा दिवाना तरका मिजाज से।
पर टरैं न उसकी आदत किस ही इलाज से।।
रखता है दिल मतालब इक अपने काज से।
लेता है दिल भूपटि के चै।चंद बाज से।।
करता जिगर को पुरजे पुरजे बंसी-गाज से।
तिसपै चलाता सैफ हैफ अपनी नाज से।।
नित करता जंग औरतों की लाज-पाज से।
करता मुदति सों खून शोख नहीं आज से।।
करता है जोर फेल इसक हुस्न-ताज से।
कहलाया नाम "ज्ञजनिधि" जुलमी समाज से।।१८५॥।

गति ले मटकता है अजूब खूब हैगा सज का।
दे दामनों को ठेकर मुख पर घुँघट ले धज का।।
वेा थिरक फिरिक लेके चलता वेाहि गज्ब भजका।
गरदन का छोरालेना क्या मुझ्ना सनम सबज का।।
रखता है फेल छैल वेा मनमथ के मस्त गज का।
मुसकन में मन मरोड़ा है तेाड़ा जँजीर लज का।।
तानों किते गले के वार करता है उपज का।
गाता है राग "व्रजनिधि" खुश रेखता परज का।।

ध्यरे तै क्या किया मुक्त पर अचानक आ गजव कीया। सुना कर तैं जु बंसी की खुले सीने की सी दीया।। श्रजब ले लटक से मटका चटक से चल-बिचल हीया।
तेरा खुश हुस्त-मद मैंने अदा-भट्टी से ले पीया॥
हुआ सरशार सौदा सा लिया तुभ कोश का ओह्दा।
करी जब से ही मैं बैठक चढ़ा तुभ इश्क-गज-होदा॥
निगह का तोर तै मारा रखा हम जिगर कर तोदा।
जिसी पर ले छुरी मुसकन किया बरमा भी अरु खोदा॥
कहर क्या क्या कहूँ तेरा मिहर कुछ ना नजर आया।
तेरा जालम जुलम जुलमी जहर की लहर सी छाया।।
दिए सिर कैद ना छूटै अरे तू तान क्या गाया।
देरे इस खूब मुखड़े का सुखन तो भो न कुछ पाया॥
रहमदिल हो सनम बेला अभी तो कतल करना है।
हुआ खुश मैं तेरे सन्मुख जु मरने से न डरना है॥
धरज बेमरज होने पर लरजके छंक भरना है।
हुसी से यार "ब्रजनिधि" के अबै कदमा में परना है।

उस गबह के हुसन की राह देखे। इक अजूब।

उसकी अदा जु अटपटी में मन है भावभूब॥

अपने ही भावते को इक आप ही जु चाहै।

और नहीं चाहै उसे जग में ये ही राहै॥

इस सब्ज सनम के हैं आशिक जो बे-गुमार।

आशिक जो इसके मिलके सविह होते दिल से यार॥

सबके जिगर गुबार यहै मिलके कदम छीवें।

अब तो बिहारी "अजिनिधि" बिन छिन भी नहीं जीवें॥१८८॥

करते हैं हवामहल हवा राधे श्री विहारी। सँग सखियाँ सुघर सुथरी विद्युरी सी फूल-क्यारी।। मरजी को पाय दस्त लिए सबिह सौंज त्यारी। खाना-पोना ग्रगर-चावा ग्रतरदान-फारी। पानदान पीकदान ले रुमाल न्यारी। चॅवर लिए मोरछल को ले अड़ानि धारी॥ छतर लिए काँच श्रीर कलमदान वारी। लई पंखी फल-माल श्रासा लिए नारी।। कोई लिए जर जेवर श्री पुसाक भारी। केइ लिए शमेदान बहु गुना तियारी॥ केई धरे दुसाखे कहैं थ्री चिराग लारी। महतान छोड़े केई चश्म खुशी की लगा री॥ लीए हजार बान दूरबीन चित्रकारी। कोई लिए हैं ख्याल लाल तूती सुक सारी॥ पैरेां के कोश लीए खड़ो रीस की अगारी। करती हैं बाज गश्ती पंखा पौन की हस्यारी।। लेके गुलाबदानी से करती हैं आब जारी। रखती हैं अगरबत्ती धूप रूप की उँनारी॥ कुरसी पै अजन ले मरोड़ बैठा खुश सुरारी। क्या फिव रही है जेब से प्रीतम के पास प्यारी ॥ लटकन से मटक नाचती ज्यों जमकनी दिवारी। बाजे बजाती गाती हैं कोइल सी क्रहक कारी॥ कीनी सुराद पूरी मैं तो वारी वारी वारी। "त्रजनिधि" पै फिदा होके जान कीनी है बलिहारी ॥१८६॥

मगज को बानि अनखौहीं तुभी किसने सिखाई है। अजब सुरखी लिए तलखी जु चश्मों में दिखाई है॥ लिए घूँघट न बेालै है अबोलन कस्म खाई है। कोई नाकदर औरत ने गलत बातों भखाई है॥ विहारी पर अरी प्यारी तें क्या भुरकी नखाई है।
तेरे लव की जु शोरीं की अवल से तें चखाई है॥
वहीं दिल यार "त्रजनिधि" की दिखाता क्या तिखाई है।
उसी को देखके जीना तेरी सूरित लिखाई है॥१८०॥

मनहरन है हमारा मन लेके कहाँ गया।
दिलदार था वे। दिलवर दिल की दगा दया।।
ग्रन्वल से यार जानी यारी से क्यों नया।
प्यारी हमारा प्रोतम किस प्यारि से फया।।
चरमों के बोच रस्म उसकी करम वे। छया।
खाना व ख्वाव उसके पीछे छोड़ी सब हया।।
उसके फिराक माहि ग्राहि रहता हूँ तया।
मुसक्यान करके नाज-भरी मेरा जी लया।।
उसका ही रंग-रूप मेरे रोम में रया।
"श्रजनिधि"को कहो जाय कोइ अब तो कर मया।।१-६१।।

क्या किहए प्यारे तुभी तू तो बेहया हुआ।
पहले लगाया कदमें। अब तू क्यों करे जुआ।
तेरे फिराक माहिं आहि मत मुभी रुआ।
रहम करिए ''ज्ञजिनिधि" मैं तेरा अंग छुआ।।१६२॥

श्राता था नी-बहार साज सब्ज हुस्न जालम। उसकी अदा अन्ठी अजब गजब सबपै मालम? ॥ गाता था गारी बंसी में सुनि फिदवी<sup>३</sup> हुवा आलम। सबके दिलों की खैंचने की लीनि कहाँ तालम<sup>8</sup>॥

<sup>(</sup>१) जुथा = जुदा, थलग। (२) मालम = मालूम, ज्ञात। (३) फिदवी = (किसी के लिये) प्राणीत्सर्गं करनेवाला। (४) तालम = तालीम, शिचा।

वो ग्रपना खुद हो ग्राशिक तब जानै मेरा हालम । "ब्रजनिधि" विनासखीरी सुभोदम भर नहीं ठालम ॥१-६३।४

उसकी सिफत सिनासा किससे न हो सकै।
विन देखे उसे दम तो इकदम भी ना धकै।
जोवन जहूर नूर लखिके पूर है छकै।
नाजुक दिमाग तेर सेतो काम जक थकै।
जिसके जाँ जिगर में जिकर वो ही वो बकै।
हरिगज नहीं हथा को रखे इक्क न दड़कै।।
पाया है लाल है निहाल वो कहाँ टकै।
मोहबत सा भमभभमाट उससे सो कहा टकै।
में तो हुआ हूँ चूर चश्म उसको ही तकै।
"अजिनिधि" सो मिलना आली से प्रेम में पकै।।? स्था।

कीया कमाल इश्क को जिनको सवाव क्या है। खिलकत से खुलक खोया तिनसों जवाब क्या है।। कीना है चाक सीना उनको कबाब क्या है। "ब्रजनिधि" के नूर मस्त हैं उनका जवाब क्या है।।१-६५॥

चटक चटक से मटक मजे की लटक मुकट की दिल में अटकी।
भटक भटक से कटक सटक मन छटकि लाज से छिंच जा गटकी।
भटक भटक के खटक खटक गई बटक-रूप ब्रजबालन टटकी।
पटक पटक घर फटक फेल सब रटक रमन की नागर नट की।।
इटक इटक के कैं।म कटक की सपटि दलमल्या निपट निकट की।
सुघट सुघट की नैन भापट की चिपटी "ब्रजनिधि" रंग लपट की।।१६६॥

छुटी अलकैं जुटी भैं हैं चुटीला ंग साँवल है। अजब नैनें खुमारी थी गजब दिल-चेार रावल है।

छका जावन में सज-धज सों सलोना रूप-बावल है। भ्रकड चलके जुमन पकड़ा जकड़ लीया उतावल है।। इरक का है हजूमी सीघने चरमें। का घायल है। लबों पर वंसी घर गावै सुघर तानों रसायल है।। सखी निकला अभी हाँ है उसी विन रुह कायल है। उसी का नाम क्या बतला गोया मनमथ तरायल है। लगा छतियाँ मिला रतियाँ गया छलको वो छायल है। श्ररी ''व्रजनिधि'' मिलाऊँगी उसी पर व्रजछकायल है ॥१**-६०॥** गुलदावदी-बहार बीच यार खुश खड़ा था। गुलजार गुल सनम की गुल से भी गुल पड़ा था॥ पीशाक रंग हवासि सज के धज का तड़तड़ा था। पुखराज का भी जेवर नख-सिख अजब जड़ा था।। वह नुर का जहूर भ्रदा पूर लड़कड़ा था। देखते ही मैंने जिसको ऐन भ्रड़वड़ा था॥ दिल का दलेल दिलवर दिल चे। रने अड़ा था। ''ब्रजनिधि'' है बोही दिध पर छल-बल सों छक लड़ा था।।१-€८॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज राजेंद्र श्रो सवाई प्रतापसिहदेव-विरचितं रेखता-संग्रह संपूर्णम् शुभम् ।

## परिशिष्ट

पद दृष्टकूट १-राग सारंग ( ताल तिताला )

"घटमुखबाइन भच भच ता सुत को स्वामी। ता रिपु पुर के द्वार बसे इक नर सो नामी॥ ता ग्रंजिल में बास तासु सुत मोहि न भावै। हरि बिन हर को द्रोहि सखी मोहि ऋधिक सतावै॥ भनै मताप ब्रजनिधि-लगन-अनल-अनँग ग्रँग ग्रँग दहै। छतिका सुँ ग्रग्र-सुत-बंधु बिन प्राण निमेषहु ना रहै॥"

टिप्पणी—बाइन=मयूर। भच=सर्प। उसका भच= पवन। उसके सुत=इनुमान्जी। उनके खामी=श्रीरामचंद्रजी। उनका रिपु=रावण। उसका पुर (देश)=लंका। उसके द्वार पर नामी नर=ग्रगस्त्य मुनि। उनकी ग्रंजिल मे वसै=समुद्र। उनका सुत=चंद्रमा। (विरद्द के कारण चंद्रमा की शीतल किरण भी तन की जलाती है।) हर (महादेव) का द्रोही=कामदेव। छत्तिका नचत्र से श्रगाड़ी=रोहिणी। उनके सुत=बलदेवजी। उनके बंधु (भाई)=श्रीद्धणाचंद्र।

पद दृष्टकूट २--राग भैरव ( तात चौतात, ध्रुपद )

"श्रष्ट त्रियदश सुत सुरभी-कुल प्रगट भए, श्वान-रिपु-मित्र-वेद सुंदर सुहाए री। दध-सुता-श्रात दल-रिपु जलसुत जाके, पृथक पृथक दाग-उल्लट कर धराए री॥ चंदर-पुरंदर-कर कर आश्विन लख लेत, मंजारी मन हरष सु अवाए री। विद्या-आदि मान संपूर्ण विचार मध्य, आए त्रयोदश चढ़ 'ब्रजनिधि' गाए री॥''

टिप्पणी—अष्ट=वसु । त्रियदश=हेवता, देव; यो वसुदेव । तिनके सुत श्रीकृष्णचंद्र । सुरभी=गा । कुल=कुल ।
यो गीकुल । श्वान-रिपु=लाठी । जनका मित्र वह, जो सदा
उसकी धारण करे अर्थात् हाथ या भुजा । वेद = चार । यो चारभुजावाला चतुर्भुज स्वरूपधारी । दध-सुता=लद्मी । उसका श्रात
(भाई)=शांख । दल-रिपु=सुदर्शन चक्र । जलसुत=कमल । दाग
का उलट=गदा । कर=हाथ मे । चंदर=१ । पुरंदर=११ ।
कर कर=दे।, दे। । यो १+११+२+२=१६ अर्थात् घाडण
कलाधारी । मंजारी=विजया, अर्थात् बलेया लेत । विद्या का
स्रादि अचर वि, उसमें मान जोड़ा तो विमान हुमा । उसमें
वैठकर त्रयोदश (=देवता ) वहां प्राए । अर्थात् गोकुल में
भगवान् श्रीकृष्णचंद्र शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण किए चतुर्भुज स्वरूप
से बालक जनमे, तब बड़ा हर्ष हुमा, माता-पिता ने बलेया ली श्रीर
इंद्र श्रादि देवता विमानों पर बैठकर वहाँ ग्रानंद मनाने के। श्राए ।
जन्म-बधाई है ।

महाराज बजिनिधिजी प्रातःकाल उठते ही, नेत्र बंद किए हुए, भ्रपने इष्टदेव की स्तुति करते थे । उस स्तुतिवाले पद का प्रथम चरण--

पद ३

"जयति कृष्न रसरूप जयति माधव मधुसूदन।

( ठाकुर श्री ब्रजनिधिजी के पखावजी कीर्त्तनिया तिवारी जगन्नाथ से प्राप्त ) वजीरश्रली घेखि से पकड़ा गया, जिससे महाराज के चित्त की अत्यंत क्लेश हुआ और उनकी आत्मा की मर्मभेदी चेट पहुँची। उस समय का एक पद—

पद ४—विहाग या सेरिट देश (ताल तिताला)
"अरे पापी जियरा ते हिके लाज न मूल । टेर ।
हिर विछुरत याके संग न मरहूँ यहाँ ही रह्यो अब भूल ॥
पहली मूढ़ विचारों क्यों ना अब क्यों सोचत सूल।
'त्रजनिधि'जी महे दास तिहारा अब जीवन में धूल॥"

अपने इष्टदेव के प्रत्यच दर्शन होने न होने के संबंध में—

पद ५—राग कलिंगड़ा वा परज ( ताल तिताला ) "राज सुन लीज्ये। जी म्हाँका हेला,

( होजी ) नॅदजी रा कॅवर भ्रातवेला । टेर । घणाँजी दिना में म्हाँकी निजरचाँ ये आया.

जबा तो रहा में राज बाँका रस छैला।। नींद न आवे म्हे अति अकुलावाँ,

बिरह सतावै राज छाँजी महे स्रकेला। 'ब्रजनिधि' छैल नवेलाजी रसिया, जाबान देस्याँ राज रहस्याँ थाँस्ट भेला॥''

पद ६—सेारठ ( ताल तिताला )

''मेहन थारी बाँसुरी में रंग । टेर । मोहि लई सब ब्रज की बिनता ले ले तान-तरंग ॥ बाज रही है सप्त सुरन सो गाज रही है सुढंग। 'ब्रजिनिधि' ग्रब भुज भर लीज्ये। कीज्ये। रंग से संग॥" ठाक्कर श्री व्रजनिधिजी के कीर्त्तनिया धन्ना हालूका से ये तीनें। पद प्राप्त हुए।

पद ७—राग किलागड़ा (ताल तिताला)
लहरदार सिर चीरा सजके दिल को पेच में डारा है वे ॥ टेर ॥
हुस्न चज्यारा है जग प्यारा दिल के ग्रंदर कारा है वे ।
"ब्रजनिधि" वंसी धर ग्रधरन पै तान रसीला मारा है वे ॥

पद ८—राग बिहाग सॉवरा वे महबूब प्यारा। टेर। छैल छबीला नंद मेहर दा, जीवन-प्राण हमारा॥ इश्क लगाके खबर न लेंदा, ढूँढ फिरी जग सारा। कोई बतलाश्रो प्रेम-दिवाना ''व्रजनिधि'' बंसीवारा॥

#### पद ६--राग सिंध काफी

धारे दुक बंसी फोर बजाय, मनहु रिक्ताय, इश्क बढ़ाय। टेर। सुन री सजीली राग रंग सुन, तान-तरंगिह गाय॥ यह मूरत मो मन स्रित ऋद्भुत, देखन की जिय चाय। "ब्रजनिधि" परम सनेही निरतत, स्रनत कटाच न भाय॥

पद १०—राग बिलावल (तिलवाड़ा)
पीतपटवारे प्राली रंग को है साँवरे,
नाँव न जानूँ दइया कीन को है डावरे। टेर।
तट जमुना की धेनु चरावै,
बैन बजाय मोरो मन कीयो बावरो।
लोक-लाज गृह-काज तजे सब,
परशो मदन को प्रेम-डछावरे।

## रूप सलोना "व्रजनिधि" सोहै, तिन परसन की मन है उतावरी ॥

पद ११—राग किलंगड़ा (ताल तिलवाड़ा)
हो नंदलाल मोरी सहाय करो जू। टेर।
ग्रारत होइ टेरत हूँ तुमको, मेरे जिय की पीर हरो जू॥
ग्रुपा तिहारी सुनि ग्रित भारी, खोटो हूँ मैं, करो खरो जू।
हो ''ज्ञजनिधि'' तुम ग्रथम-दधारन, बिरद रावरो जिन बिसरो जू॥

#### पद १२--राग परज

आली री मोथे छैल गयो छलवार\*। (नंद को कुमार)। टेर। रूप दिखाय करी री बेबस नैंक न लगी अबार॥ पीत पिछौरी कटि पर काछे गल गुंजन की हार। वा ''ब्रजनिधि'' की हगन-कटाछन भई री ग्रंग में पार॥

#### पद १३--राग श्यामकल्याण

श्रानंदी अखंडी सर्व-व्यापक भवानी रानी।
त्रिभुवन जानी सुख-सानी सो महेस मानी।। टेर।।
तुहि गुर ज्ञानी विद्या तुही वाक्-बानी।
तुही रिद्धि-सिद्धि भक्ति-मुक्ति की निशानी रानी।।
तेरी नाम सुमरत सुर-नर, सुनि ज्ञानी।
तो समान कोई नाहीं तुही एक अभैदानी।।
कीजिए कृपा मोपै साँची एक मेहरवानी।
राधा-"व्रजनिधि" जू की राखीं पोकदानी रानी।।

<sup>ः &#</sup>x27;'छल गया री छलवार'' पाठ-भेद हैं; ''छल गया नदकुमार'' ऐसा भी गाते हैं।

पद १४—राग जंगला ( भिंभीटी )
बोलो सब जै जै जै चण्डी सिलामाईजू की,
ज्वालामुखी ज्वालमाल कृष्ना महाकालीजू की । टेर ।
भारती भवानी भुवनेश्वरी मातंगी मात,
हिंगलाज छंबा जगदंबा प्रतिपालीजू की ।।
कालिनी कृपालिनी जगपालिनी हिमाचल-कन्या,
जयति अपणी बृद्धा नित्या छीर बालीजू की ।
करहु निहाल नित "व्रजनिधि" दास की री,
साँची देवी छंबा दुर्गा मद-मत्वालीजू की ।।

पद १५—राग जंगला (पीलू)
मुजरो म्हारो मानजो महाराज। टेर।
...............।।
यो जैपुर सूबस बसो, अटल रही यो राज।
ठाकुर श्री "व्रजनिधि" रही, नृप मताप की (थाँने) लाज।

पद १६—राग काफी
श्यामसुँदर ने या होरी में ऊधम श्रान मचाया री। टेर।
पकड़ लेत निकसत ब्रज-बाला ले इधि मुख लपटाया री।।
डफहू बजावे गारी गावे फागन-गीत सुनाया री।
''ब्रजनिधि" छैल भए होरी के लोक-लाज बिलगाया री।।

पद १७—राग भिनंभौटी

मगन रुत फागन की प्यारी।
ग्वाल-बाल सँग सखा लिए होरी खेलैं गिरधारी॥ टेर॥
प्रबीर गुलाल थाल भर कर में कंचन पिचकारी।
चीवा चंदन धौर अरगजा कीच मच्यो भारी॥

फागन के फगुवा डफ ऊपर गावत हैं गारी । ''व्रजनिधि" चेत करेा चैाकस हो श्रावत है वारी ॥

पद १८—राग सारंग लूहर
ननद मोहे जाने दे री बेपीर होरी तो मैं खेलूँगी बीर। टेर।
सुन सुन बंसी मनमोहन की कैसे धरे मन धीर॥
लाख जतन कर राखा रो सजनी फाड़त मदन सरीर।
"वजनिधि"जी से प्रगट मिलूँगी तोडूँगी लाज-जँजीर॥

पद १६—राग काफी
रंग भर ल्याई होरी खेलन आई । टेर ।
होरी के दिनन में सपनो ही धायो रंग पिय पिचकारी दें डराई ।।
चेवा चंदन और अरगजा केसर घेर बहाई ।
"ब्रजनिधि''जी ये छैल होरी के हो हो घूम मचाई ।।

पद २०—राग काफी सिंघ
भायो री सखी यो फाग महीना, आज होरी की बात करैछो । टेर ।
मैं जल जमुना भरन जात ही गाय गाय होरी याद करैछो ॥
बनसी-बट जमना के तट पर नित प्रति रास बिहार करैछो ।
"त्रजनिधि" बंसी की धुनि माँहीं राधे राधे नाँव रटेंछो ॥

पद २१—राग कामोद वा काफी
साँवरा से ना खेलाँ महे होरी, करत हमसे बरजोरी ॥ टेर ॥
हम दिध बेचन जात बृंदाबन भरी गागर वा फोरी ।
भर पिचकारी, मेरे सनमुख मारी, नाजुक बहियाँ मरोरी ॥
जान लिए तुम छैल होरी के लोक-लाज सब तारी ।
फागन में मतवारे डोली, "व्रजनिधि" सरना तारी ॥

### पद २२—राग भैरवी

खेला हे श्याम से होरी, खेला हे होरी, खेला हे होरी। अब मत जाने दें। बरजारी।। टेर।।

बहुत दिनन से भाग जात हो, श्रवके बार परी है मोरी। वृंदाबन की कुंज-गलिन में ता सँग ग्रॅंखिया लगी है मोरी।। भर पिचकारी दई श्याम पै मुख माँडत रेारी है गोरी। छंजन ग्रॉज गुलाल डड़ावै ''व्रजनिधि" सुंदर राधा जोरी।।

#### पद २३--राग परज वा कलिंगड़ा

म्राज रंगभीनी छै जी रात। टेर। सुघड़ सनेही म्हारे महल पधारता, मिलस्यॉ भर भर गात।। रंग-महल में रंग सूँ रमस्यॉ, करस्यॉ रंग री बात। "ब्रजनिधि"जी ने जाबा न देस्यौ, होबाद्यो नैं परभात।।

#### पद २४-राग बिहाग

बाजूबंध टूट गया छै म्हारा, हँसत खेलत ग्राधी रात। टेर।
मैं सूती छी सेज पिया के याद ग्राया परभात।।
नैणदलजी रा सुभाव बुरा छै मासूँ सहा न जात।
"ज्ञजनिधि"जी म्हारा सासु लड़ैला देखेला सूनूँ हाथ।।

पद २५—चैती गैारी वा बरवा पीलू

भ्राज गौरल पूजन भ्राई राधा प्यारी, राधा प्यारी रे बाला राधा प्यारी । टेर । संग सखी सब साथ लियाँ है जमना-जल भर स्याई कारी ॥ धीचक धाय गए नॅंद-नंदन साँवरी सूरत लागे प्यारी। "व्रजनिधि"जी री माधा री मूरत चरण-कमल जाऊँ विलहारी॥

( ये पद लाला त्रजनंदन एश श्री हदेदार मंदिर ठाक्कर श्री त्रज-निधिजी ने दिए।)

# चुने हुए पदें। की प्रतीकानुक्रमणिका

## (१) श्रीव्रजनिधि-मुक्तावली

| पदीं के प्रतीक                             | पृष्ठ-संख्या | पद-संख्या       |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|
| म्राली माहा माहा रे होरी माई रे            | १६३          | 3 ?             |
| डपासक नेही जग मैं थोरे                     | १४८          | १२              |
| कधी ग्रपने सब स्वारथ के लोग                | १७०          | પૂ ક્           |
| जधो इम कुष्त-रंग अनुरागी                   | १७स          | <del>-2</del> 8 |
| कानॉजी कामँग्रागाराही थे ते। म्हाहें वाला  |              |                 |
| लागाजी राज                                 | १६६          | ४२              |
| कृष्न कीने लालची अतिही <sup>२</sup>        | १६१          | २३              |
| कैसे कटें री दइया परवत सम री रितयाँ        | १७७          | <b>⊏</b> ¥      |
| छाँड़ी मीरी बहियाँ ढीठ लँगर                | १६४          | 38              |
| जी मोही छूँ हँसि चितवनि मन लेगीं           | १७२          | ६२              |
| थाँकी कॉनी ये जावा जी खोगण महाँका मति देखी | १८५          | ११५             |
| र्थांरी व्रजराज है। नैगारी सैन बाँकी छै    | १७४          | ७१              |
| देखा जहान बीच एक नाम का नफा है             | १६-६         | 48              |
| निगोड़ा नैया पकड़ी बुरी छै जो वागि         | १८४          | 8-8 8           |
| नैयाँरी हो पिंड गई याही बाँख               | १७१          | ६०              |
| नैना सैन पैन सर मारे                       | १८१          | १००             |
| प्यारे। लागे री गोबिंद                     | १६८          | 8€              |
| बसें हिय सुदर जुगल किसोर                   | १६७          | ४३              |

<sup>(</sup>१) इसमें वजनिधिजी के केवल उन्हीं पदें के प्रतीक दिए गए हैं, जी श्रपनी उत्तमता के कारण जयपुर श्रादि के संगीत-विशारदें। के समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। (२) महाराज की राजनीति का द्योतक है।

| पदेां के प्रतीक                            | पृष्ठ-संख्या | पद-संख्या |  |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| भयो री त्राली फागुन मन त्रानंद             | १६५          | ३€        |  |
| महबूबाँ दी जुल्फें वे साड़े जिगर बिच जकड़  |              |           |  |
| जॅजीर जड़ी वे                              | १७५          | ৩६        |  |
| मानूँ हो राज इतनी विनती म्हारी हो राज      | ३७६          | -£३       |  |
| मेरी सुनिए अबै पुकार                       | १७३          | ६५        |  |
| माहन मदन मंत्र पढ़ि डारची                  | १५७          | Ø         |  |
| ये री ये बिहारी बन्या री बनरा              | १७६          | <b>⊏२</b> |  |
| ये री रॅंग भीनें। बनड़े। हेली मनडारेाछै है |              |           |  |
| मोहनहारी                                   | १७७          | <b>5</b>  |  |
| राधे तुम मोकौ भ्रपनाया                     | १५७          | 4         |  |
| लाड़ोजी रो खिजण में मुरड़ घणी हो रूड़ी     | १८०          | ન્દર્ફ    |  |
| ले।यण सलोगाँ हो याँरा                      | १८२          | १०५       |  |
| साँवरे सलोने हेली मन मेरो हरि लीना         | १६स          | प्रष्ठ    |  |
| हम ते। चाकर नंदिकसे।र के                   | १६०          | १स        |  |
| हमारी वृ'दावन रजधानी                       | १५८          | £         |  |
| हे गाजें बाजें गहरे निसान घुरें            | १८३          | १०८       |  |
| हे री मनमोहन ललित त्रिभंगी                 | १७५          | ७५        |  |
| होजी म्हाँसूँ बोली क्योंने राज ऋण-         |              |           |  |
| बोले नहीं वणसी                             | १८२          | १०३       |  |
| (२) ब्रजनिधि-पद-संग्रह                     |              |           |  |
| त्रव जीवन को सब फल पाया <sup>२</sup>       | २३५          | १८७       |  |
| भ्रव भाट गोबिंद करी सहाय <sup>३</sup>      | २४७          | २४१       |  |

<sup>(</sup>१) पुस्तक में इसकी जगह "बड़ेना" छपा है, जो ठीक नहीं है। (२) प्रत्यच दर्शन का बहुत विख्यात पद है। (३) संकट के समय का है।

| 9.3                                       |                       |           |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| पदेां को प्रतीक                           | पृष्ठ-संख्या          | पद-संख्या |
| म्रब ती भूले नाहिं बनै <sup>१</sup>       | २०१                   | ४२        |
| प्रव मैं इस्क-पियाला पोया                 | १ <del>८</del> २      | ३         |
| श्रहे। हरि बिलंब नहि करिए <sup>२</sup>    | २०२                   | ४४        |
| म्राज त्रज-चंद गोबिंद भेख नटवर बन्यो      | २२१                   | १२७       |
| इस्क दीदवा बतलावीं वे माशुकाँ मैंडे       | १ <del>८</del> ३      | ર્ધ       |
| ऊधो अपने सब स्वारथ के लोग                 | १ <del>८</del> ३      | Ø         |
| श्रोर निवाहू नाते। कीजै                   | २०-६                  | ७४        |
| की जाने मेरे या मन की                     | २०१                   | ३८        |
| गोबिंद-गुन गाइ गाइ रसना-सवाद-रस ले रे     | २२२                   | १३०       |
| गोबिंददेव सरन हैं। आयी                    | १ <del>६</del> २      | 8         |
| चित ते। श्रित ही क़ुटिल जु पापी           | २४७                   | २४२       |
| छवीली विहारिनि की छवि पर वलिहारी          | २०६                   | ६२        |
| जाकी मनमोहन दृष्टि पर्यो <sup>३</sup>     | २१⊏                   | ११३       |
| जा जन दंपित रस का चाखे                    | २०४                   | प्रक      |
| सुक नाथ नवेलो भूलै छै <sup>४</sup>        | २२५                   | १४१       |
| तुभा वेखणनूं दिल चाहै मैंडा जानी स्याम पि | यारे १ <del>८</del> ५ | १७        |
| तुम बिन नाहि ठिकानौ मोकौ                  | २४६                   | २३८       |
| देखि री देखि छवि आज नंद-नंदन गोविंद       | २२२                   | १३२       |
| पिय बिन सीतल होय न छाती                   | २१२                   | 50        |
| प्यारा छैल छवीला मोहन                     | १न्ध्र                | १८        |
| प्यारोजी नै प्रीतम लाड़ लड़ावै छै         | २०५                   | ५७        |
| 1                                         |                       |           |

<sup>(</sup>१) बहुत प्रसिद्ध पद है। (२) विपत्काल का पद है। (३) प्रत्यच दर्शन का पद है। (४) प्रसिद्ध हिंडोरे का पद है। (४) रुग्णावस्था में कहा गया पद है।

| पदेां के प्रतीक                          | पृष्ठ-संख्या     | पद-संख्या       |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|
| प्यारी जू की छिब पर हैं। बिलहारी         | २०५              | ५६              |
| प्यारो नागर नंद-किसोर                    | २०८              | ફ્ <del>દ</del> |
| म्रान प्योहन की मति सीखा                 | १-६-६            | ३३              |
| वनिता पावस रितु वनि स्राई                | २०७              | ६४              |
| विपति-विदारन विरद तिहारी १               | २१३              | ન્દ૦            |
| भार हो श्राज भले बनि श्राए देखत मेरे नैन |                  |                 |
| सिराए                                    | २०५              | ५५              |
| मिट्ठे मोहन वेंग वजापानी                 | २०-६             | ७१              |
| मेरी नवरिया पार करो रेर                  | २१४              | न्ध्य           |
| मेरे पापन कै। है नाहीं क्रे।र            | २४७              | २४०             |
| मैं तो पाप जु म्रति ही कीने <sup>३</sup> | २४६              | २३७             |
| मोहन मेरो मन मोहि लियो रो                | २०४              | ५२              |
| मे।हि दीन जान अपनायै।                    | २४७              | २४४             |
| मोसो रे भ्रपनी सी जो करोगे               | २४७              | २४३             |
| रावरो कहाइ अब कीन की कहाइए               | २०७              | ६६              |
| रूपोत्सव चहचरि भई सहचरीन वृ'द स्राजु     | २११              | 58              |
| लगनि लगी तब लाज कहा री <sup>४</sup>      | २०स              | ७३              |
| लागी दरसन की तलबेली                      | १स्४             | १२              |
| लित पुलिन चिंतामिन चूरन श्रीर सरितवर     |                  |                 |
| पास मना                                  | १ <del>८</del> ६ | २२              |
| सरद की निर्मल खिली जुन्हाई               | २०६              | ६०              |
| सैयो म्हारी रसियो छैल मिलाय              | २०२              | ४३              |
|                                          |                  |                 |

<sup>(</sup>१) विपत्कान्छ का है। (२) संकट के समय का है। (३) पश्चात्ताप। का पद है। (४) बहुत प्रसिद्ध पद है।

१६२

१८स

२<del>८</del>६

३०२

| 3.8.1                                             |                 |             |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| पदें। के प्रतीक                                   | पृष्ठ-संख्या    | पद-संख्या   |
| सुरित लगी रहै नित मेरी श्री जमुना वृ'दाबन         | सेां १-६७       | २३          |
| इम ती राधाकुष्त-उपासी                             | १स्४            | ११          |
| हम ब्रजबासी कवै कहाइहैं                           | १ <del>८६</del> | ३२          |
| हरि बिन को सनेह पहचानै                            | २०२             | ४६          |
| हैं। हारी इन भ्रॅंखियनि श्रागें                   | २०६             | ४स          |
| (३) हरिपद संग्रह                                  |                 | ,           |
| त्राज हिंडे। <b>रे</b> हेली रंग बरसै              | २५०             | Ę           |
| उस ब्रज के रस बराबर दीगर नजर न आया                | ३०१             | १८२         |
| कछु स्रकय कया है प्रेम की                         | ३००             | १८१         |
| कुष्न नाम लै रे मन मीता <sup>२</sup>              | २८७             | १६७         |
| को जानै मेरे या मन की <sup>३</sup>                | ३०८             | २०३         |
| गोबिंद हैं। चरनन की चेरी <sup>४</sup>             | ३०२             | <b>१</b> 55 |
| छवीला सौवला सुंदर बना है नंद का लाला <sup>४</sup> | ३०४             | १-६६        |
| जब से पीया है आसकी का जाम <sup>६</sup>            | ३०४             | १स्प        |
| जहाँ कोई दर्द न बूभे तहाँ फर्याद क्या कीजे        | , रस्प          | २२          |
| जिनके श्री गोविंद सहाईन                           | २६२             | ४२          |
| जिनके हिये नेह रस साने <sup>६</sup>               | ३००             | १८०         |

जिसके नहीं लगी है वह चश्म चाट कारी १०

तुम बिन करै कीन सहाय ११

<sup>(</sup>१) विख्यात रेखता है। (२) बहुत प्रसिद्ध पद है। (३) प्रसिद्ध इमरी है। (४) श्रापित मे स्मरण का पद है। (४) बहुत विख्यात रेखता है। (६) मशहूर रेखता है। (७) नागरीदासजी के मिन्न की कहा था। (८) बहुत प्रसिद्ध पद है। (१०) प्रसिद्ध रेखता है। (११) विपरकाल का पद है।

| पदें। के प्रतीक                        | पृष्ठ-संख्या   | पद-संख्या      |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| नाहां रे हरि सा हितकारी <sup>9</sup>   | २-६७           | १६६            |
| विद्यारीजी थारी छवि लागे म्हाने प्यारी | २७६            | <del>८</del> ३ |
| भार ही उठि सुमरिए वृषभाग की किसोरी     | २६५            | ५३             |
| मन मेरो नंदलाल इरगे री                 | २७२            | ७४             |
| मीत मिलन की चाह लगी है <sup>२</sup>    | २-६-६          | १७२            |
| मोहन माघौ मधुसूदन                      | २-६-६          | १७५            |
| मोहनी मूरति हिये अरी री                | ३०१            | १८३            |
| रॅंग्यो मनभावती के रंग                 | २५१            | 88             |
| रस की बात रसिक ही जाने <sup>३</sup>    | ३००            | १७स            |
| सुजन सोई लेव भय तैं राखि               | २८-६           | १३८            |
| साँची प्रीति सों बस स्थाम              | २८७            | १६५            |
| हमारे इष्ट हैं गोबिंद <sup>४</sup>     | २€६            | १६३            |
| हरती मन मेरी छैल फन्हैया               | <del>૨૮૮</del> | १७४            |
| (४) रेखता-संग्रह                       |                |                |

| अपसोस उसी दिन का जिस दिन लगन लगी                    | ३२०         | ४२  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----|
| भ्ररी यह घटा घनघोरो जुजरवा काम ने दागा <sup>६</sup> | ३५६         | १६७ |
| त्र्याज शब बेकरारी में गुजरी                        | ३२०         | 88  |
| भ्राशिक के मन की बातें महबूब नहीं मानै              | ३३१         | ६५  |
| इश्क का नाम दुनिया में न लीजे                       | ३३०         | ६५  |
| उसकी नजर पड़ी है शमशेर ज्यों सिरोही                 | <b>३</b> ४२ | १०५ |

<sup>(</sup>१) बहुत प्रसिद्ध पद है। (२) विख्यात दुमरी है। (३) प्रसिद्ध पद है। (४) प्रसिद्ध पद है। (४) इष्ट का द्योतक है। (६) बहुत बढ़िया है।

| चुने हुए पदी की प्रतोकानुक्रमि                 | ३८-६       |                  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| पदों को प्रतीक प                               | ष्ठ-संख्या | पद-संख्या        |
| उठी लगन की भ्रगन जु दिल विच भभक रही            |            |                  |
| सब तन माहीं १                                  | ३४४        | ११६              |
| उस दिन रास मजे के माहीं लिए फीज रस             |            |                  |
| छाका है?                                       | ३५१        | १४५              |
| ऐ यार तेरे गम को शब-रोज ही सहीं                | ३२३        | ५२               |
| करते हैं हवामहल हवा राधे श्रो बिहारी           | ३६⊏        | १८-६             |
| करी हैं मुरली को हम पर बड़ी जालम य है दूती     | ३ ३६०      | १६स              |
| कृहर पर कहर क्या करना जरा तो मिहर              |            |                  |
| भी करना <sup>ध</sup>                           | ३४३        | ११४              |
| कोई इश्क में न भ्राग्री यह इश्क वदबला है       | ३०€        | 8                |
| क्या छवि भरी है मूरति मुख आफताब देखें          | ३१६        | २५               |
| खेलूँगी खुश बहार से तुम संग रंग होली           | ३३६        | ન્દ8             |
| गुलदावदी-बहार बीच यार खुश खड़ा था <sup>५</sup> | ३७२        | १-६८             |
| गे।बिंदचंद दीदे श्रजव धज से आवता <sup>६</sup>  | ३१७        | ३०               |
| चटक चटक से मटक मजे की लटक मुकट की              | ो          |                  |
| दिल में श्रटकी <sup>७</sup>                    | ३७१        | १ <del>८</del> ६ |
| खुटो अलर्के जुटी भींहें चुटोला रंग साँवल है    | ३७१        | १-६७             |
| दरद का भी दरद जरा दिल में ते। धरे।             | ३४१        | १०२              |
| दरद से दिल सरद होके जरद रंग हुआ                | 388        | १०३              |
| दिल पै जु मेरे श्राके क्या क्या गुजरती है      | ३३२        | ७१               |

३१६

२२

देखूँ नहीं जे। तुभको पल कल भी नहीं रहती

<sup>(</sup>१) प्रसिद्ध है। (२) पाठांतर "०चाला था" = "० हाका है"। यह पद उत्तम है। (३) रास-पंचाध्यायों के भाव पर। (४) प्रसिद्ध है। (४) प्रत्यत्त दर्शन का है। (६) प्रसिद्ध रेखता है। (७) प्रसिद्ध है। (म) टकसाली पद है।

| पदेां के प्रतोक                                     | पृष्ठ-संख्या | पद-संख्या   |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| नंद के फर्जद जू का मुखड़ा खूब चंद                   | ३३५          | <b>5-</b> ≥ |
| नटवर की ग्रदा लटपटी दिल चटपटी लगी।                  | ३४६          | १३१         |
| निकला है नंदलाला पीले दुपट्टेवाला <sup>२</sup>      | ३५५          | १५-         |
| पान-चूना-ऋत्या मिलि रंग पाता है                     | ३४७          | १३४         |
| प्यारे सजन हमारे आ रे तू इस तरफ <sup>३</sup>        | ३४२          | ११०         |
| फरजंद नंदजी का वह सांवला सलोना                      | ३३३          | ७३          |
| फरजंद हुन्रा नंद जू के ताले वो बुलंद <sup>४</sup>   | ३५३          | १५४         |
| बखत था वे। ऋजब रे।शन सनम निकला था                   |              | **          |
| खुश हॅंसके <sup>१</sup>                             | ३४€          | १४०         |
| बॉकी नजर जिगर पर करते हो कीमियाँ <sup>६</sup>       | ३४२          | १०६         |
| विन साँवरे के मुभको कुछ भी नहीं सुहाता ।            | ३२७          | ६०          |
| विरह कि बेदन बढ़ी है तन मे, भ्राह का भूँवा          |              |             |
| चढ़ा गगन में न                                      | ३२६          | ५७          |
| यह रेखता है यारो है रेखता                           | ३३-६         | € ?         |
| (यों) फाग में जी लाग की सब की जनाते हो <sup>६</sup> | ३३४          | थथ          |
| लगा भार में ह का भामका इश्क उस वखत ही               |              |             |
| चमका                                                | ३५८          | १६४         |
| वह रास रचि के मुक्तपे डाला है प्रेम-जाल             | ३१⊏          | ३४          |
| श्याम सलोना मन दा मोहना नंदकुमार पियारा             | बे ३१२       | ¥           |
|                                                     |              |             |

<sup>(</sup>१) प्रसिद्ध है। (२) प्रसिद्ध रेखता है। (३) प्रसिद्ध है। (४) इससे मिलता-जुलता 'रसरास' किन का रेखता भी है। (४) इसका पाठ पुस्तक में श्रशुद्ध छपा है। (६) कीमिया, सीमिया, छीमिया श्रीर हीमिया, ये चार प्रकार की विद्याएँ (सनश्रतें) हैं। (७) मुद्धित पाठ 'उस साँवरे बिन॰' है, परंतु छंद हमारे सुधारे पाठ से ठीक जँचता है। (६) विख्यात है। (६) श्रादि में 'यें।' गायन-सै। कर्य श्रीर छंद-पूर्ति के लिये लगाया गया है।

| पदों के प्रतीक                           | <b>पृष्ठ-सं</b> ख्या | पद-संख्या |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|
| सब किर जगत की देखा तू ही नजर में आया     | ३१€                  | . 4€      |
| सलोनी साँवली सूरत रही दिल में मेरे वसके? | ३२२                  | ४७        |
| सावनी तीज के माहीं वही मनभावनी आई        | ३५१                  | १४६       |
| साँवरे सलोने मैं तेरा हूँ गुलाम          | ३१६                  | २१        |
| सावन की तीज आई क्या खुश बहार लाई         | ३५६                  | १६⊏       |
| सिर पर मुकट की क्या भ्रजब सज से २ चटक    | है ३३७               | ۳ų        |
| सुंदर सुघर सलोना से।इन मनमे।इन वह        |                      |           |
| हुस्न उजारा <sup>३</sup>                 | ३३३                  | જ્        |
| है मन-मोइन स्याम सुघर वह चश्में। श्रंदर  |                      |           |
| हरदम बसिया <sup>४</sup>                  | ३३७                  | ⊏६        |
|                                          |                      |           |

<sup>(1)</sup> बहुत प्रसिद्ध है। (२) 'से' के स्थान में 'सेती' पढ़े जाने से छंद ठोक जँचता है। (३) प्रसिद्ध है। (४) विख्यात है।

# ब्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमणिका\*

(श्रोत्रजनिधि-मुक्तावली = मु०। ज्ञजनिधि-पद-संग्रह = न०। हरि-पद-संग्रह = ह०। रेखता-संग्रह = रे०। परिशिष्ट = प०)

| पद-समह = हु। (खता-समह - २०) भराय = १०) |        |                |            |
|----------------------------------------|--------|----------------|------------|
|                                        | वृष्ठ- | पद-            | मंथ-       |
| पदों या रेखते। के प्रतीक               | संख्या | संख्या         | नाम        |
| ( য় )                                 |        |                |            |
| भ्रजब ढब से गजब कीया                   | ३४ू⊏   | १६५            | रे०        |
| श्रजब धज से ग्रावता है                 | ३३६    | <del>८</del> ३ | रे०        |
| अनि हे महिँ की आँखिन माहिं             | १६३    | ३२             | £°         |
| मिन हो महिँ सीं जिन बीली               | १६७    | 8र्र           | मु०        |
| ग्रप्रसोस उसी दिन का                   | ३२०    | ४२             | रे०        |
| श्रफसोस उसी दिन का                     | ३२०    | ४०             | रे०        |
| श्रव क्या करूँ री भाली                 | ३१⊏    | ३१             | रे०        |
| भ्रव कैसे करि जीहें सजनी               | १७६    | 50             | मु॰        |
| भ्रव जिनि करे। भ्रवार नवरिया           | २१५    | 45             | <b>न</b> ः |
| अब जीवन की सब फल पायी                  | २३५    | १८७            | ঙ্গত       |
| भव मट गोविंद करी सहाय                  | २४७    | २४१            | न०         |
| अब ता जुआ फँसा है                      | ३२८    | ६१             | रे०        |
| भव तो तू जाय उसकी                      | ३४५    | १२२            | रै०        |
| भव ते। कैसेहू करि तारी                 | २१३    | न्द१           | त्र०       |
| •                                      |        |                |            |

इसमें केवल 'व्रजनिधि' जी की खापवाले पदें, रेखतें श्रीर गायन की चीजों के प्रतीक, वर्णां नुक्रम से, दिए गए हैं। प्रायः तीन वर्णों तक क्रम है। समान प्राथमिक शब्दों के श्रागे एक या दो वर्णों तक क्रम लिया गया है।

| पदों या रेखतें के प्रतीक          | দূদ্র-       | पद-    | ग्रंथ- |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------|
| it at the in wild                 | संख्या       | संख्या | नाम    |
| श्रालो री मोये छैल गये। छलवार     | ३७७          | १२     | प०     |
| ष्पाली सुंदर स्याम सों नैन लगे री | २२८          | १५३    | ब्र०   |
| म्रावत धुनि डफ की ग्वारिन गावत    | २१४          | ન્દ8   | न्न०   |
| भाशिक के मन की वार्ते             | ३३१          | € =    | रे०    |
| म्राशिक जो देता सिर की            | ३४२          | १०५    | रे०    |
| · (इ)                             |              |        |        |
| इश्क का नाम दुनिया में न लीजे     | ३३०          | ६५     | रे०    |
| इश्क की अनूठी बात                 | ३१६          | ३७     | रे०    |
| इश्क के भ्रमल आगे श्रकल का        | ३५०          | १४३    | रे०    |
| इश्क ते। ग्रापड़ा गल में          | ३२५          | ६२     | रे०    |
| इस इश्क के दरद का                 | ३१४          | १५     | रे०    |
| इस इश्क बीच मुभको                 | ३१५          | १७     | रे०    |
| इस गर्मि के हि ग्रंदर             | ३१६          | २४     | रे०    |
| इस दर्द की दारू कहाँ              | ३०६          | १स्ट   | ह०     |
| इस नंद दे ने मुभको।               | ३१८          | ३५     | रे०    |
| इस पावस रैन ग्रॅंबारी ग्रंदर      | ३४६          | १२८    | रे०    |
| इस ही जुदाई बीच में               | 3??          | ६क*    | रे०    |
| इस्क दी दवा बतलावीं               | १ <b>६</b> ३ | દ્ધ    | त्र०   |
| (3)                               |              |        |        |
| उठा था ख्वाब से प्यारा            | ३५६          | १६२    | रे०    |
| रठी सगन की अगन जु दिल विच         | ३४४          | 551    | रे०    |
| उपासक नेही जग मैं थोरे            | १५८          | १२     | मु०    |

<sup>ः</sup> मुद्रित प्रति में इस रेखते का क्रमांक नहीं छुपा; श्रतः इसे '' ६ क'' माना गया है।

|                                      | নূম-             | पद-              | यंथ- |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------|
| पदीया रेखतें के प्रतीक               | संख्या           | संख्या           | नाम  |
| उसकी नजर पड़ी है                     | ३४२              | १०८              | रे०  |
| उसकी सिफत सिनासा                     | ३७१              | १ <del>८</del> ४ | रे०  |
| चसको मैं देखा जब से                  | ३१७              | २८               | रे०  |
| उस गवरू के हुसन की                   | ३६⊏              | १८८              | रे०  |
| उस गूजरी ने मुभा पर                  | ३४३              | ११५              | रे०  |
| उस नंद दे फरजद माहि                  | ३३⊏              | 50               | रे०  |
| उस नाजनी के नखरों से                 | ३५३              | १५२              | रे०  |
| उस व्रज के रस बराबर                  | ३०१              | १८२              | ह०   |
| उस दिन राख मजे के माहीं              | ३५१              | १४५              | रे०  |
| उस सजन की गत्नी में                  | ३१५              | २०               | रे०  |
| उस सॉवरे बिन मुफ्तको                 | ३२७              | ६०               | रे०  |
| उसी का बेालना हँसके                  | ३५२              | १४८              | रे०  |
| उसी दिन रास में नाचा                 | ३६४              | १७७              | रे०  |
| ( <b>4</b> )                         |                  |                  |      |
| कधो अपने सब स्वारथ के लोग (          | १७०              | ં પ્ર દ્વ        | मु०  |
| <b>जधे। ध्रपने सब खारथ के लोग</b> रे | १ <del>८</del> ३ | v                | ब्र० |
| ऊधा कहूँ प्रेम-चाट नहि लागी          | १७३              | €€               | सु॰  |
| ऊधा जाय कहिया स्याम सी               | र⊏५              | १२६              | ह०   |
| उद्यो वे प्रोतम कब ऐहैं              | २⊏५              | १२५              | ह०   |
| क्षे इस कृष्त-रंग अनुरागी            | १७६              | स्४              | मु०  |
| ( ऐ )                                |                  |                  |      |
| ऐ यार वेरे गम को                     | ३२३              | प्र२             | रे०  |
| ऐ सख्त दिल के सख्त सुखन              | ३२€              | ६ ३              | रे०  |
| 22: -7 4 0:0                         | 6 9              |                  |      |

<sup>ः</sup> दोनां पदों का पाठ एक सा है; किंचित् पार्थक्य है।

| पदें। या रेखतें। के प्रतीक  | पृष्ठ-           | पद-             | यंथ-         |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| पदा था रखता का प्रताक       | संख्या           | संख्या          | नाम          |
| ऐसी निदुराई न चिहिए         | १६१              | २१              | मु०          |
| ऐसे ही तुमकी बनि प्राई      | १स्ट             | 38              | व्र          |
| ( भ्रा )                    |                  |                 |              |
| स्रोर निवाहू नाता कीजे      | २०६              | ७४              | <b>ब्र</b> ० |
| ( क )                       |                  |                 |              |
| कछु प्रकथ कथा है प्रेम की   | ३००              | १८१             | ন ত          |
| कभी तो बोल रे प्यारे        | ३३६              | ⊏३              | रे०          |
| करत दोऊ कुंज मैं रस-केलि    | १८७              | २६              | 戸の           |
| करते हैं हवामहल हवा         | ३६⊏              | १८स             | रे०          |
| करना लगनि का खूब            | ३६६              | १८४             | रे०          |
| कर पर घरे चरन प्यारी के     | २०१              | ३€              | व्र०         |
| करिके शोख चश्में सो भाँका   | ३५२              | १४ <del>६</del> | रे०          |
| करी तैं मुरली के। हम पर     | ३६०              | १६स             | रे०          |
| करुना-निधान कान्ह           | २५२              | १२              | ह०           |
| करें। किनि कैसेहुँ कोऊ उपाई | १ <del>८</del> ४ | १३              | त्र०         |
| करी किनि कोज कोरि उपाई      | २१५              | ર્સ્ટ           | त्र०         |
| कहर पर कहर क्या करना        | ३४३              | 618             | रे०          |
| किह न सकीं कुछ भी           | 3,8              | ११८             | रे०          |
| कही नहीं जावे बीर           | १७७              | ٦Ę              | मु०          |
| कानॉजी कामँगागारा हो ये ते। | १६६              | ४२              | मु०          |
| कान्हा तै' मेरी पोर न जानी  | •                | ६⊏              |              |
| कामिल हुआ है कातिल          |                  | १३८             |              |
| कीया कमाल इश्क की           | ३७१              | १स्प्र          | ~            |
| कीया है बंध मुमको           | ३४३              | 888             | रे०          |
|                             |                  |                 |              |

| <b>.</b>                                                       | पृष्ठ- | पद-   | यंथ-  |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| पदीं या रेखतीं के प्रतीक                                       | संख्या | सख्या | नाम   |
| कीया है मुक्तको बेह्या                                         | ३५५    | १५=   | रे०   |
| कुंजमहल की श्रीर सुनियत                                        | २०८    | ६८    | न०    |
| कुत्रुत्त होत प्रवधपुर ग्रीर                                   | १५स    | १३    | मु॰   |
| कुरबान करूँ मुख पर                                             | ३१६    | ३⊏    | रे०   |
| क्रपा करेा वृ'दावन-रानी                                        | १-६३   | 5     | त्र०  |
| कृपा करी माधी अब मोपै                                          | ३०२    | १८७   | ह०    |
| कुष्न कीने लालची अति ही                                        | १६१    | २३    | मु०   |
| कुष्त नाम लैरे मन मीता                                         | २६७    | १६७   | ह     |
| कैसे र्यागे जाऊँ री मैं ते। (<br>कैसे ध्रागे जाऊँ री मैं ते। ( | १७३    | ६६    | मु०   |
| कैसे <b>घ्रागे जा</b> ऊँ री मैं ते। 🗡                          | २१३    | स्र   | त्र≎  |
| कैसे कटैं' री दइया                                             | १७७    | ςų    | मु॰   |
| कैसे करिए हो नेह-निवाह                                         | २२३    | १३३   | व्र   |
| कोई इश्क में न आश्रो                                           | ३०€    | 8     | रे०   |
| कोकिला की कूक सुने                                             | ३४६    | १२७   | रे०   |
| को जानै मेरे या मन की 👍                                        | २०१    | ३⊏    | त्र०- |
| के। जानै मेरे या मन की रें                                     | ३०५    | २०३   | ह०    |
| कीन तेरे साथ जात                                               | १५७    | X     | मु०   |
| कौन फिकर में फजर हि पाए                                        | ३४७    | १३५   | रे०   |
| वया कहिए प्यारे तुभो                                           | -300   | १-६२  | रे०   |
| क्या छवि भरो है मूरित                                          | ३१६    | २५    | रे०   |
| ( 頓 )                                                          |        |       |       |
| खूब यार मासूक मिलाया बे                                        | १स३    | ¥     | त्र०  |

<sup>ः</sup> ये दे। ने पद प्रायः एक से हैं; किंचित् पाठ-भेद है। † इन दे। ने पदों समानता है; पाठ भेद श्रिधक है।

| पदों या रेखतें। के प्रतीक      | নূম্ব-           | पद-              | श्रंथ-      |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| व्याचा रखता या त्रताया         | संख्या           | संख्या           | नाम         |
| खेलूँगी खुश बहार से            | ३३६              | 48               | रे०         |
| खेलो हे श्याम से होरी          | ३८०              | २२               | ФP          |
| (ग)                            |                  |                  | 3           |
| गजव ते। स्रान सिर हूआ          | ३४०              | १००              | रे०         |
| गति ले मटकता है अजूब           | ३६७              | १⊏६              | रे०         |
| गुलदावदी की फाग अजब            | ३६६              | १⊏३              | रे०         |
| गुलदावदी-बहार बीच              | ३७२              | १स्ट             | रे०         |
| ं गुले गुलाव धरे सिर तुर्रा    | ३४४              | १२०              | रे०         |
| नोबिद-गुन गाइ गाइ              | २२२              | १३०              | व्र०        |
| गोविदचंद दीदे धजब              | ३१७              | ३०               | रे०         |
| गोबिद देखत नैन सिरात           | ३००              | १७८              | ह           |
| गोबिंददेव सरन हैं। ग्रायी      | १ <del>८</del> २ | 8                | न्न०        |
| गोबिंद हैं। चरनन की चेरी       | ३०२              | १८८              | ह०          |
| गोरल पूजत नवल किसोरी           | १६५              | ३८               | मु०         |
| ( च )                          |                  |                  |             |
| चटक चटक से मटक मजे की          | ३७१              | १ <del>८</del> ६ | रे०         |
| चरते। में पड़िके श्रड़ना       | ३४७              | १३२              | रे०         |
| चिल खेली नंद-दुवारै            | २१४              | <del>८</del> ३   | न्र०        |
| चिल री मग जीवत हैं स्याम       | १५६              | २                | मु०         |
| चलो री हेली होरी धूम मचावें    | १६६              | 80               | मु॰         |
| चलैंगि री लाल गिरधर पास        | २००              | ३५               | <b>ब</b> ८  |
| चश्में। खूब खुमार भरी है       | ३५२              | १५०              | रे०         |
| चित ते। ग्रित ही कुटिल जु पापी | २४७              | २४२              | <b>ज़</b> 0 |

| पदें। या रेखतें। के प्रतीक       | पृष्ठ-<br>संख्या | पद-<br>संख्या    | यंथ÷<br>नाम <sup>,</sup> |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| ( ख )                            |                  |                  |                          |
| छिब कही जात किससे                | ३४३              | ११३              | रे०                      |
| छवीला साँवला सुंदर               | ३०४              | १ <del>८</del> ६ | ह०                       |
| छबीली डफ लिए गारी गार्ने         | १६२              | २€               | मु॰                      |
| छवीली मूरित नैन अरो              | २११              | Ç0               | न्न०                     |
| छवीली राधे कब दर <b>सन</b> दैहै। | १८७              | २५               | त्र०                     |
| <b>छवीली विहारिनि की छवि पर</b>  | २०६              | ६२               | त्र०                     |
| छवीली छैल कन्हाई भावे            | રસ્ક             | १७३              | ह                        |
| छिन में छला है दिल को            | ३३०              | ६६               | रे०                      |
| छाँड़ो मोरो बहियाँ ढोठ लेँगर     | १६४              | ३४               | मु०                      |
| छुटो त्रलकेँ जुटी भैिहें         | ३७१              | १८७              | रे०                      |
| छैल-छवीले मन-मोहन नै             | ३०१              | १८४              | ह०                       |
| ' (ज)                            |                  |                  |                          |
| जब तैं मोहन तन चितई              | २१५              | १०२              | त्र०                     |
| जब से पीया है त्रास की का जाम    | ३०४              | ६स्प्र           | ह०-                      |
| जमुना-तट दे।ऊ गरबहियाँ           | १५६              | १६               | मु०                      |
| जमुना-तट बसीबट छैयाँ             | १५६              | 88               | मु०                      |
| जय जय राधा-मोहन-जेारी            | १स्प             | २५               | व्र°                     |
| जयति कुष्न रसरूप                 | ३७४              | ३                | प०                       |
| जश्न का हुस्त है मोहन            | ३३६              | Ço               | रे०                      |
| जहाँ कोई दर्द न बूभो             | २५५              | २२               | ह०                       |
| जिहाँ बेदार होते ही              | ३१६              | ३-६              | रे०                      |
| जाकी मनमोहन दृष्टि पर्गौ         | २१⊏              | ११३              | व्र०                     |
| नाको मनमोहन चित हर्त्रो          | २१६              | १०३              | न्न०                     |
|                                  |                  |                  |                          |

|                                 | <u>48-</u>      | पद-            | अंध-  |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| पदों या रेखतें के प्रतीक        | संख्या          | <b>सं</b> ख्या | नाम   |
| जानी जु तेरे इश्क में           | ३२१             | 83             | रे०   |
| जानी पियारे तुम विन             | ३१३             | ζ              | रे०   |
| जाने जूजाने लला रे कही          | २२२             | १३१            | न्र०  |
| जिंदडी लगी उसाडे नाल            | २ <del>८८</del> | १७६            | ह०    |
| जिन करो भूलके कोई               | ३२३             | Yo             | रे०   |
| जिसके नहीं लगी है               | ર-દર્           | १६२            | ₹०    |
| जिनके श्री गोबिद सहाई           | २६ २            | ४२             | ह०    |
| जिनके श्री गोबिंद सहाई          | २स्ब            | १६४            | ह०    |
| जिनके हिये नेह रस साने          | ३००             | १८०            | ह     |
| जिस दिन की अदा फिदा हुआ         | ३४०             | ÆÄ             | रे०   |
| जी गुमानी कान्हाँ ये            | ३०६             | सर             | मु॰   |
| जी मोही क्रूँ हँसि चितवनि       | १७२             | ६२             | मु०   |
| जु करना इश्क का खोटा            | ३३१             | ६-६            | रे०   |
| जुगल छवि देखि री श्रव देखि      | २१३             | 5              | ब्र०  |
| जुबौ एक सों मैं करीं क्या बड़ाई | ३२४             | प्र३           | रे०   |
| जूरा जो सिर पै सोहै             | ३४८             | १३६            | रे०   |
| जै जै व्रजराज-कुमार की          | १स्द            | २€             | ঙ্গত  |
| जैसे चंद चकार ऐसे पिय रट लागी   | २२१             | १२५            | त्र०  |
| जो कोई दिल अंदर अपने            | २८५             | १३५            | ्ह्र० |
| जो जन दंपित रस को चाखे          | २०४             | 48             | व्र   |
| जी हैं। पतित होता नाहिं         | २१२             | <b>4</b>       | न्र०  |
| ( भ )                           |                 |                |       |
| भामिक पग घरत जबै लड़क्याई       |                 | ६३             | त्र०  |
| मुक नाथ नवेलो भूली छै           | २२५-            | \$85           | ञ्    |

| पदें। या रेखतें। के प्रतीक          | वेड-             | पद-          | यंथ-         |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| नपुर ना रखवा ना अवाना               | संख्या           | संख्या       | नाम          |
| भूठी ही खिजण क्यों ठाँणी            | १८२              | १०४          | मु०          |
| भूलन चाली है                        | २५१              | £            | ह०           |
| भोटा तरल करी मित प्यारे             | २१०              | ৩८           | <b>ब्र</b> ० |
| ( ठ )                               |                  |              |              |
| ठगारी डारि गया इत आय                | १६⊏              | 8=           | मु०          |
| ( 3 )                               |                  |              |              |
| डोल की विचित्र सोभा वनी             | २१⊏              | 818          | त्र०         |
| ( त )                               |                  |              |              |
| तपदे वेखणनु मैंडे नैन               | २६५              | १७०          | हु०          |
| तरनि-तनया-तीर हीर-मंडल खच्यौ        | १ <del>८</del> ६ | १स           | न०           |
| तुभ्त इश्क का पियारे                | ३१४              | १३           | रे०          |
| तुभको न देखा नजर भर के              | ३४६              | १३०          | रे॰          |
| तुभको मैं देखा जब से                | ३२६              | ६४           | रे०          |
| तुभ चश्म का जु तीर                  | ३२२              | ४६           | रे०          |
| तुभा विना मुभाको वेकरारी है         | ३३३              | ७२           | रे०          |
| तुभ वेखयनुं दिल चाहैं मैंडा         | १स्प्            | १७           | त्रव         |
| तुम दरसन बिन तरसत नैना              | २२६              | १५७          | व्रo         |
| तुम बिन करै कै।न सद्दाय             | ३०२              | १८-६         | ह            |
| तुम बिन नाहिं ठिकानौ मे।कौ          | २४६              | २३८          | न्न          |
| तुम बिन पियारे हमने                 | ३१३              | 9            | रे०          |
| तुन्हें हम ऐसे नहीं पहिचानें        | १५७              | इ            | मु०          |
| तू तीन लोक के नाथ सब हैं तिहारे हाथ | # <b>१</b> ८७    | 8            | दु:ख         |
|                                     |                  | हर           | न-बेलि       |
|                                     |                  | <del>-</del> |              |

| पदें। या रेखतें। के प्रतीक   | <b>ਸ਼ਬ-</b>      | पद-              | ন্থ- |
|------------------------------|------------------|------------------|------|
| त्रमा ना रखता का अताना       | संख्या           | संख्या           | नाम  |
| तू है बड़ा खिलारी            | ३२७              | य <del>ु</del> स | रे०  |
| तेरी चितविन मोल लई           | १ <del>८</del> ४ | १०               | व्रo |
| तेरी तड़फन ग्रदा भारी        | ३५७              | १६३              | रे०  |
| तेरी नागिनि सी ये जुल्फें    | ३४६              | १२-६             | रे०  |
| तेरे कदम की खाक में          | ३६३              | १७६              | रे०  |
| तेरे कदम की खाक हैगी         | ३४७              | १३३              | रे०  |
| तेरे कदम को छीना             | ३६५              | १८१              | रे०  |
| तेरे हुसन का प्यारे          | <b>३१</b> ४      | 88               | रे०  |
| तेरे हुस्न का बयान कोई       | ३२६              | ४८               | रे०  |
| तेरे हुस्न का बयान सुभासे    | ३१५              | १८               | रे०  |
| ते सब काहे के हितकारी        | २६६              | प्रह             | ह०   |
| ( य )                        |                  |                  |      |
| थाँकी कॉनी थे जावा जी        | १८५              | ११५              | मु०  |
| थाँरा थे रसराहे। लोभी राज    | १८१              | १०२              | मु०  |
| याँरी व्रजराज हो नैणाँरी सैन | १७४              | ७१               | मु०  |
| थे घणॉजी हठीला राज म्हाँहे   | १६६              | 88               | मु०  |
| ( द )                        |                  | ,                |      |
| दइया हम नाहीं जानी यह गाथ    | १-६२             | ?                | व्र≎ |
| दर इंतजार प्यारे के          | २८२              | ११७              | ह०   |
| दर ख्वाव मुभो दाद            | ३२१              | ४४               | रे०  |
| दरद का भी दरद जरा            | 388              | १०२              | रे०  |
| दरद से दिल सरद होके          | 388              | १०३              | रे०  |
| दरियाव-इश्क गहरे मे          | २८७              | १३२              | ह०   |
| दरियाव इरक के में            | ३२६              | ५६               | रे०  |
|                              |                  |                  |      |

| व्रजनिधिजी के पदों की प्रतोकानुक्रमियाका |        |                |              |
|------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
|                                          | पृष्ठ- | पद-            | शंथ-         |
| पदें। या रेखतें। के प्रतीक               | संख्या | संख्या         | नाम          |
| दसमों दिहाड़े घर स्नावज्योजी             | १८४    | ११०            | मु०          |
| दिल तो फँसा दिवाना                       | ३६७    | १८५            | रे०          |
| दिलदार दिल का जानी                       | ३४७    | १३६            | रे०          |
| दिलदार यार जी का                         | ३२१    | 88             | रे०          |
| दिलदारों दी दादि यही है                  | ३५२    | १५१            | रे०          |
| दिल देखते ही मेरा वेकरार हुम्रा          | ३३€    | <del>द</del> २ | रे०          |
| दिल पीया पियाला महरदा                    | १स्प   | १६             | <b>ब्र</b> ० |
| दिल पै जु मेरे भ्राके                    | ३३२    | ७१             | रे०          |
| दीदार की भी यार कभी                      | ३३६    | ۶.             | रे०          |
| दीदार देके यार वेा                       | ३६३    | १७४            | रे०          |
| दीदार यार हूम्रा                         | ३४४    | ११७            | रे०          |
| दीदे मनमोहनी जोरी गोरी स्याम             | ३११    | 8              | रे०          |
| दीन की सहाय करे ही बनै                   | २३१    | १६३            | व्र          |
| दीनवंधु दीनानाथ हाथ है तिहारे सब         | २५२    | १३             | ह            |
| देखत मुख सुख होत अधिक मन                 | २०६    | ७२             | ब्र          |
| देखि री देखि छवि ग्राज                   | २२२    | १३२            | ब्रo         |
| देखि री सॉवरे रूप-निधान                  | २१७    | १११            | न्र०         |
| देखी तेरी एड़ो श्रनोखी सी                | १८५    | ११४            | मु०          |
| देखा जमकता जुगनू                         | ३६५    | १८०            | रे०          |
| देखा जहान बीच एक                         | १६-    | प्र१           | मु०          |
| देखूँ नहीं जो तुभको।                     | ३१६    | २२             | रे०          |
| देखेा दिमाक मेरा                         | ३४५    | १२१            | रे०          |
| देखे। रंग हिंडीरै भूलिन                  | `२१०   | ७७             | <b>ज</b> ०   |
| २७                                       |        |                |              |

| पदीं या रेखतें। के प्रतीक           | पृष्ठ-           | पद-            | গৃথ- |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------|
| id. at the a setta                  | संख्या           | संख्या         | नाम  |
| ( न )                               |                  |                | -    |
| नंद के फर्जदजू का मुखड़ा            | ३३५              | ળ <del>દ</del> | रे०  |
| नंदजीरे धाज भ्रति हरप उछाह          | १८४              | ११२            | मु०  |
| नंद दा घटोना बंसी मधुर              | ३१७              | २७             | रे०  |
| नंददानी गुर प्यारा भावदा            | ३०२              | १⊏६            | ह०   |
| नंद दे फरजंद की फाग                 | ३५३              | १५५            | रे०  |
| नचत मनिमंडल पर स्याम                | २००              | ३६             | 昇っ   |
| नटवर की ऋदा लटपटी                   | ३४६              | १३१            | रे०  |
| ननद मोहे जाने दे री बेपीर           | ३७६              | १८             | प०   |
| न मिलि के मुभ्ते तैंने              | ३३-६             | ન્દ૦           | रे०  |
| नहिं देखा नंद नीगर                  | ३६१              | १७०            | रे०  |
| नाहीं रेहिर सौ हितकारी              | २६७              | १६६            | ह०   |
| निकला है नंदलाला                    | ३५५              | १५८            | रे०  |
| निगोड़ा नैंगा पकड़ी बुरी छै जी वागि | १८४              | १११            | मु०  |
| नूपर-धुनि जब ही स्रवन परी           | २स्प             | १७१            | ह०   |
| नृपति घर भ्राज हरष-भार बरखें        | १६८              | ४६             | मु०  |
| नैंग तो लग्या री हेली               | १८३              | १०६            | मु०  |
| नैंगा माहीं क्योंजी मान मरोड़       | १८३              | १०७            | मु॰  |
| नैंगाँरी हो पड़ि गई याही बाँग       | १७१              | ६०             | मु०  |
| नैना ग्रंचल-पट न समाई               | १स्प             | १४             | त्र० |
| नैन उनींदे ग्रॅंग ग्ररसाने          | २२१              | १२८            | व्र० |
| नैना सैन पैन सर मारे                | १८१              | १००            | मु०  |
| नैनी मधि छाइ रह्या गीर स्याम रूप    | २ <del>८</del> ३ | १४८            | ह०   |

| व्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुक्रमियका ४०७ |                 |            |        |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
|                                             | पृष्ठ-          | पद-        | य्रंथ- |
| पदी या रेखता के प्रतीक                      | <b>ਚं</b> ख्या  | संख्या     | नाम    |
| ( <b>प</b> )                                |                 |            |        |
| परगट दीसते ग्रंग ग्रंग रॅंग-पीक             | १५६             | 8          | मु॰    |
| पराई पोर तुम्हें कहा                        | २१७             | १०-६       | व्र०   |
| पान चूना-कत्था मिलि                         | ३४७             | १३४        | रे०    |
| पिय तन चितई सहज सुभाई                       | २१०             | ७५         | न्न०   |
| पिय प्यारी भोजन भेले हूँ                    | १६८             | ४७         | मु॰    |
| विय व्यारी राधे मन मान्या                   | २०३             | ४स         | न्न०   |
| पिय मुख देखे विन निहं चैन                   | १७०             | <b>XX</b>  | मु०    |
| पिय विन सीवल होय न छाती                     | २१२             | <b>5</b> 0 | 河の     |
| पिया की चद दिखावत प्यारो                    | २८€             | १३६        | ह०     |
| पियारे क्या किया तैंने                      | ३३६             | <b>⊑</b> ₹ | रे०    |
| पीतपटवारे। भ्राली रग की है                  | ३७६             | १०         | чo     |
| पूजन करत गै।रि की राधा                      | २१६             | १०६        | त्र०   |
| पूजन करि बर माँगत गैारी                     | २१६             | १०५        | প্ৰত   |
| प्रान परीहन की मित सोखी                     | १ <del>८६</del> | ३३         | त्र०   |
| प्रानिपया की <b>बेनी गृँ</b> थन वैठे        | २०१             | 88         | न्र०   |
| प्रिया-पिय पावस-सुख निरर्खें                | १स्७            | २७         | त्र०   |
| व्रीतम दोऊ हैंसि हैंसि के बतरावें           | २०२             | 88         | न्र०   |
| प्रेम छिक होरी खेल मचाऊँ                    | २७७             | સ્હ        | ह०     |
| प्यारा छैल छवीला मीहन                       | १स्प            | १८         | त्र०   |
| प्यारी पिय महल उसीर दे। ज बिलसैं            | १६०             | २०         | मु०    |
| प्यारीजी नै प्रीतम लाड़ लड़ावै छै           | २०५             | યુહ        | न्र०   |
| प्यारीजू की चितवनि मैं कछु टोना             | १स्ट            | ३४         | व्रo   |
| प्यारी जूकी छवि पर है। बिलिहारी             | २०५             | ५६         | व्रo   |
|                                             |                 |            |        |

-

| पदों या रेखतें। के प्रतीक     | রম-    | पद-         | ग्रंथ-     |
|-------------------------------|--------|-------------|------------|
|                               | संख्या | संख्य       | ा नाम      |
| प्यारे तुम्हारी चाल वड़ी      | २५७    | २७          | ह०         |
| प्यारे प्रीतम से हँसके        | रदस    | १३७         |            |
| प्यारे सजन सलीने              | ३१४    | १२          | _          |
| प्यारे सजन हमारे              | ३४२    | •           |            |
| प्यारा नागर नंद-किसीर         | २०५    |             |            |
| प्यारा, प्यारी आवत री         | २२३    | १३६         | न्न०       |
| प्यारे। लागे री गोबिद         | १६८    | ૪ન્દ        | मु०        |
| प्यारी व्रज ही की सिगार       | १५८    | १०          | मु०        |
| प्यासन मरत री नेक प्यावा      | १६७    | 88          | मु०        |
| ( फ्त )                       |        |             |            |
| फरजंद नंदजी का वह             | ३३३    | ৩३          | रे०        |
| फरजंद हुआ नंद जू के           | ३५३    | १५४         | रे०        |
| फागन के मैाज में श्रनुराग भरी | ३५५    | १६०         | रे०        |
| फाग में जो लाग की             | ३३४    | ७७          | रे०        |
| फुलवन सों फुिक रही लता महिँ   | १७१    | ६१          | मु०        |
| ( ब )                         |        |             |            |
| बखत या वा अजब राशन*           | ३४€    | <b>१</b> 80 | रेव        |
| वजाई बाँसुरी नॅदलाल           | २७२    | ७४          | हैं        |
| वंक विलोकिन हिये भरी री       | २०१    | 80          | <b>न</b> ० |
| वंसी की तान मान मेरे          | ३४५    | १२४         | रे०        |
| वंसी की सुनी हॉक हुग्रा       | 388    | ११६         | रे०        |
|                               |        |             |            |

<sup>ः</sup> पुस्तक में जो पाठ छपा है वह श्रशुद्ध है; उसकी जगह यह पाठ होना चाहिए—''बखत था वो श्रजव रोशन सनम निकला था खुश हँसके।''

| पदों या रेखतें। के प्रतीक    | पृष्ठ- | पद-            | ग्रंथ-           |
|------------------------------|--------|----------------|------------------|
|                              | संख्या | संख्या         | नाम              |
| वंसीवारे प्यारे मुभसे        | ३१४    | <b>\$8</b>     | रे०              |
| बना जी थाँरा वनड़ोरे चित चाव | १७८    | न्द१           | मु०              |
| बनिता पावस रितु बनि म्राई    | २०७    | ६४             | त्र०             |
| बनी जी थॉरो बनड़ा तिलितिकसार | १७८    | ન્દ૰           | मु०              |
| बरजोर होके दिल कें।          | ३२६    | पूपू           | रे०              |
| बरसत रंग-महत्त में रंग       | २०⊑    | ७०             | न्न              |
| वरसात के वहार की शव          | ३४६    | १२६            | रे०              |
| बरसाने बजत बघाई रे           | १७३    | ६७             | मु०              |
| बरसाने सें। विन विन विनता    | १६३    | ३०             | मु०              |
| बसें हिय सुंदर जुगल किसोर    | १६७    | ४३             | मु०              |
| बहार हैगि स्रव हैगा          | ३५०    | १४२            | रे०              |
| बौंकी जु छवि है राधा जूकी    | ३३⊏    | 55             | रे०              |
| बाँकी नजर जिगर पर            | ३४२    | १०६            | रे०              |
| बाजूबंद दूट गया छै म्हारो    | ३८०    | २४             | प०               |
| विछुरिवे की न जाने। प्यारे   | २१७    | १०७            | न०               |
| विपति-विदारन विरद तिहारी     | २१३    | ન્દર           | मु०              |
| बिरह की बेदन बढ़ी है तन में  | ३२६    | ५७             | रे०              |
| बिहरत राधे संग बिहारी        | १५६    | ३              | मु०              |
| विहारनि करि राखे हरि हाथ     | १६२    | २⊏             | मु०              |
| बिहारीजो घारी छवि लागै       | २७६    | <del>८</del> ३ | हु०              |
| बीन बजाइ रिक्ताइ मोहि लियो   | २२०    | १२४            | ब्र <sub>०</sub> |
| वीमार हो रहा था              | ३४०    | ન્દર્ધ         | रे०              |
| बेदर्द कदरदान होय            | ३५६    | १६१            | रे०              |
| बेपरवाई करदा नंद हे          | ३५३    | १५३            | रे०              |
|                              |        |                |                  |

| ·                              |                 |             |            |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| पदों या रेखतों के प्रतीक       | यृष्ठ-          | पद-         | शंध-       |
|                                | संख्या          | संख्या      | नाम        |
| बैठे दोक उसीर-बॅगला मैं        | १५६             | 8           | मु०        |
| बोलो सब जै जै जै चंडी          | ३७⊏             | 88          | प०         |
| न्नज-मंडल में भ्राज बधाई रे    | ३०७             | २००         | ह०         |
| त्रजराज कुँवर देखा जब से       | ३३५             | <b>6</b>    | रे०        |
| (भ)                            |                 |             |            |
| भज मन गोबिद सब-सुख-सागर        | <b>२२</b> २     | १२-६        | 第0         |
| भयो री आज मेरे मन को भायो      | १६१             | २४          | मु०        |
| भयो री स्राली फागुन मन स्रानंद | १६५             | રેન્દ       | मु०        |
| भार ही भ्राज भले बनि श्राए     | २०५             | ५५          | <b>ब</b> ० |
| भार ही डिंठ सुमरिए             | २६५             | ५३          | ह०         |
| ( 耳 )                          |                 |             |            |
| मगज की बानि श्रनखाहीं          | ३६€             | १६०         | रे०        |
| मगज-गढ़ से ये है बेहतर         | ३५१             | १४७         | रे०        |
| मगन रुत फागन की प्यारी         | ३७⊏             | १७          | प०         |
| मदमाती नंदराय की छैल           | २१५             | १०१         | व्र        |
| मन की पीर न जाइ कही री         | २१५             | १००         | व्र०       |
| मन तू सुमिरि इरि को नाम        | १६०             | १८          | मु०        |
| मन ता नाहीं धीर धरै            | २४६             | २३६         | न०         |
| मन मेरो नंदलाल हरारे री        | २७२             | <b>98</b> · | ह          |
| मन में राधा-कृष्न रचाव         | १५ <del>८</del> | १७          | मु०        |
| मनमोइन की छिबि जब तैं          | २१७             | ११०         | व्र        |
| मन-मोहन छवीला मन भावदा         | ३०१             | १८५         | ह०         |
| मनमोहन प्रीतम के अरी           | २१६             | ११७         | व्र०       |
| मनमे। इन सोहन स्याम म्हारै घर  | २१२             | <b>=</b> 3  | न०         |
|                                |                 |             |            |

|                                     | ab-         | पद-            | ्यंथ- |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| पदों या रेखतों के प्रतीक            | संख्या      | संख्या         | नाम   |
| मन मे।हि लियो मेरा साँवरे           | <b>२२</b> ३ | १३४            | ब्रo  |
| मनहरन है हमारा मन लेके              | ३७०         | १-६१           | रे०   |
| महदी स्याम सहेली रिव रिव            | २-६२        | १४७            | ह०    |
| महबूब तेरी बंदगी मुभसे              | ३०३         | १स्४           | ह     |
| महबूबाँदी जुल्फें वे साड़े जिगर     | १७५         | હદ્            | मु०   |
| माई मेरी ग्रॅंखियनि वैर किया        | २१०         | હદ્દ           | त्र०  |
| माई रो मोहि सुहावै स्याम सुजान      | १-६२        | २              | রত    |
| मानूँ हो राज इतनी विनती             | १७स         | <del>८</del> ३ | मु०   |
| माशूक की खुशबोय अजब                 | ३५०         | 888            | रे०   |
| मिट्ठे मोहन बेंगा बजा पानी          | २०-६        | ७१             | न०    |
| मीत मिलन की चाह लगी है              | રસ્ક        | १७२            | ह०    |
| मुखिह श्रंबुज सुनी तान श्रमृत-स्रवी | १६४         | ३३             | मु०   |
| मुजरो म्हारो मानजो महाराज           | ३७८         | १५             | प०    |
| मुमको मिलाव प्यारा श्रली            | ३४३         | ११२            | रेव   |
| मेटी गोविंद सब दुख मेरे             | २१२         | 그용             | न्र   |
| मेरी कहानी सुनि री                  | १७२         | ६४             | न्र०  |
| मेरी जीरन है यह नाव                 | २१४         | ન્દર્દ         | न्न०  |
| मेरी नवरिया पार करो रे              | २१४         | न्दर           | त्र०  |
| ं मेरी सुनिए धवै पुकार              | १७३         | ६५             | मु०   |
| मेरी खामिनी सुख-कारिनि              | ०३१         | २४             | न्न०  |
| मेरे पापन की है नाहीं श्रीर         | २४७         | २४०            | त्र०  |
| नेरो मन बाँधि लियो मुसक्याइ         | २०६         | ६१             | त्रव  |
| मैं इरक में हूँ तेरे                | ३१७         | ३€             | रे०   |
| मैं कहीं कहा भव छपा तुम्हारी        | ३०३         | १÷१            | हु०   |
|                                     |             |                |       |

| पदों या रेखतें। के प्रतीक                                 | <b>1</b> 8-     | पद-         | श्रंथ-       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                                                           | संख्या          | संख्या      | नाम          |
| मैं चाहती हूँ दिल से सजन                                  | ३१२             | Ę           | ह०           |
| मैं तेरे मुख पै सदके रोशन्                                | ३२५             | ४४          | रे०          |
| मैं तो पाप जु अति ही कीने                                 | २४६             | २३७         | প্ৰত         |
| में हाय क्या कहूँ जी मुभो                                 | ३२३             | प्र         | रे०          |
| मैन् दिखजानी मोहन भावदानी                                 | २स्ट            | १६स         | ह०           |
| मे। तन चितया नवलिकसार                                     | २१८             | ११५         | न्न०         |
| मा भागन नीकी तुम करिया                                    | १८६             | - ११७       | मु॰          |
| मोसो रे अपनी सी जे। करोगे                                 | २४७             | २४३         | व्र          |
| मोहन उदमाद्याजी म्हारे धायाछै                             | १६५             | ३७          | मु०          |
| मोहन थाँरी बाँसुरी में रंग } मोहन थाँरी बाँसुरी में रंग } | १७४             | ७४          | मु॰          |
| मोहन थाँरी बाँसुरी में रंग $\int_{0}^{\pi}$               | ३७५             | É           | प०           |
| मोद्दन नैनिन बैठ्यो कीकी                                  | १८१             | ર્સ્ટ       | मु०          |
| मोहन मदन मत्र पढ़ि डारचौ                                  | १५७             | v           | मु०          |
| मीहन माधी मधुसूदन मुरत्तीधर                               | २६६             | १७५         | ह०           |
| मोइन मुरली मैं मदन मंत्र                                  | १६५             | ३६          | मु०          |
| मोहन मेरा मन माहि लिया री                                 | २०४             | प्र२        | <b>ब्र</b> ० |
| मोहन मोह्यो छै किसोरीजोरी भूलनि                           | में १७४         | ७३          | मु॰          |
| मोहनाने ल्याज्यो हे सहेली                                 | १७६             | <b>५</b> -८ | मु०          |
| मेाइनी मूरित हिये भरी री                                  | ३०१             | १८३         | ह०           |
| मोहिं कैसे करिके तारिहै।                                  | इर <del>ट</del> | १५६         | व्र°         |
| मीहि दीन जान भपनायी                                       | २४७             | २४४         | <b>न</b> ०   |
| मोहि रैन-दिना नहिं सोवन दे                                | १८१             | १०१         | मु०          |
| म्हारे गरे लागो हो स्थाम सलोना                            | १७५             | <b>9</b> 5  | मु॰          |
|                                                           |                 | -           |              |

<sup>#</sup> इन दोनों पदे। में प्रायः समानता है; पाउ-भेद अधिक है।

| पदों या रेखतें। के प्रतोक  | मृष्ठ-           | पद-    | ग्रंथ-       |
|----------------------------|------------------|--------|--------------|
| त्य या रखता या प्रताम      | संख्या           | संख्या | नाम          |
| रावरो कहाइ अब कीन की कहाइए | २०७              | ६६     | मु०          |
| रूपेात्सव चह्चिर भई        | २११              | 58     | _            |
| ( ल )                      |                  |        |              |
| लखि के दोऊ घाम संपति की    | २०४              | પૂર    | न्न०         |
| लगन में ना मगन हुजे        | ३६२              | • •    |              |
| लगनि अगनि हू तै' अधिकाई    | २१€              | •      | त्र          |
| लगिन लगी तब लाज कहा री     | २०€              |        |              |
| लगा भर में इका भामका       | ३४⊏              | १६४    | रे०          |
| लगें मोहिँ स्वामिनी नीकी   | १-६६             | २१     | 郊の           |
| ललन को जसुमति माइ फुलावें  | १६१              | २५     | मु०          |
| ललित पुलिन चितामनि चूरन    | १ <del>८</del> ६ | २२     | 耳っ           |
| लहरदार सिर चीरा सजिके      | ३७६              | v      | प०           |
| लइरदार सिर फेंटा सजकर      | ३४८              | १३७    | रे०          |
| लागी दरसन की तलवेली        | १स्४             | १२     | न्न०         |
| लाड़िली की कीरति मैया      | २१७              | १०५    | <b>ब्र</b> ० |
| लाड़ोजो री खिजया में       | १८०              | સ્ક્   | मु०          |
| लाल, ते। गुलाली लोयण क्यों | ३७६              | £4.    | मु०          |
| लेथिँग भणियालाजी रूड़ी     | १७८              | ದ-£    | मु०          |
| लीयण सलीणाँ हो थाँरा       | १८२              | १०५    | मु०          |
| (व)                        |                  |        |              |
| वह रास रचि के मुक्तपै      | ३१⊏              | ३४     | रे०          |
| वह सब्ज मनम प्यारा         | १८३              | ३०६    | मु०          |
| वह हुस्त का जहूर देखा      | ३४५              | १२३    | रे०          |

| व्रजनिधिजी के पदें की प्रतोकानुक्रमिणका 🧸 |                  |            |              |
|-------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
|                                           | ਧੂਬ-             | पद-        | मंथ-         |
| पदा या रेखतें। के प्रतोक                  | संख्या           | संख्या     | नाम          |
| (判)                                       |                  |            |              |
| शव जगे की खुमार सुबह                      | ३३४              | ે હપ્      | रे०          |
| शादी में रायजादी से                       | ३४०              | <b>€</b> ⊑ | रे०          |
| शीरीं जुवाँ सुनाके                        | ३४१              | १०१        | रे०          |
| श्याम सलोना मन दा मोहना                   | ३१२              | ¥          | रे०          |
| श्यामसुँदर ने या होरी में                 | ३७⊏              | १६         | प०           |
| श्रोत्रज पर जस-धुज म्राज चढ़ी री          | १८५              | ११३        | मु०          |
| श्री राधा-मुख-चंद देखि                    | २२०              | १२२        | ब्र०         |
| (ष)                                       |                  |            |              |
| षटमुखबाह्न भत्त भत्त                      | ३७३              | 8          | प०           |
| (4)                                       |                  |            | ,            |
| सिख एक साँवरे से चार चश्म                 | ३०€              | २          | रे०          |
| सिखन लै संग गन-गै।रि पूजन चली             | २१६              | १०४        | न०           |
| सखी री मीहन मन की लै गयी                  | २०७              | ६५         | <b>ब्र</b> ० |
| सखी री विरहा विवस करें                    | १ <del>८</del> ६ | २०         | व्र०         |
| सख्त सुखन सुनकर                           | ३४२              | १०७        | रे०          |
| सच कहे बनैगी हमसे                         | ३३७              | <b>⊏</b> 8 | रे०          |
| सजनी कठिन बनो है भाई                      | २१४              | -£७        | 頭の           |
| सब्ज हुस्त हैगा आस्मानी                   | ३४२              | १०स        | रे०          |
| सब दिन हुआ तलफते                          | ३१६              | २३         | रे०          |
| सब फिर जगत की देखा                        | ३१६              | ३६         | रे०          |
| सैयोनीं इन इशक साँवले                     | २२१              | १२६        | व्र०         |
| सरद की निर्मल खिली जुन्हाई                | २०६              | ६०         | व्रo         |
| सरद की रैनि जब म्राई                      | ३०५              | १स्७       | ह०           |

|                                 | 117G_            | पद-             | यंथ-       |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| पदों या रेखतें। के प्रतोक       | पृष्ठ-<br>संख्या | ५५-<br>संख्या   | मय-        |
| सरशार ना हुए हैं                | ३६४              | १७५             | रे०        |
| सरशार हो के शादी में            | 380              | <del>-£</del> 0 | रे०        |
| सरशार हो सिंभारे की             | 380              | ર્સ્ટ           | रे०        |
| सलोनी सौवली सूरत                | <b>३२२</b>       | ४७              | रै०        |
| सलोने स्थाम ने मन लीवा          | १६-६             | ५०              | मु०        |
| साँची प्रीति सों बस स्याम       | २८७              | १६५             | ह          |
| साँवनियाँ री लूमाँ भूमाँ        | १७०              | ५७              | मु॰        |
| सौंवरा बे महबूब प्यारा          | ३७६              | 5               | чo         |
| सौंवरा से ना खेलाँ महे होरी     | ३७६              | २१              | प०         |
| सॉवरे मो मन लगनि लगाई           | ३०२              | १-६०            | ह          |
| साँवरे सलोने मैं तेरा हूँ गुलाम | <b>३१</b> ६      | २१              | रे०        |
| सांवरे सलीने सी ये श्रॅखियाँ    | १स्प्र           | १५              | व्र०       |
| साँवरे सलोने हेली मन मेरी       | १६ <del>८</del>  | 88              | मु०        |
| सौवरे सुंदर बदन दिखाई           | १स३              | સ               | व्र०       |
| स्राजि सिंगार गुन-श्रागरी नागरी | २५०              | 5               | ह०         |
| सावन की तीज धाई                 | ३५६              | १६⊏             | रे०        |
| सावनी तीज के माहीं              | ३५१              | १४६             | रे०        |
| सिर धरतो निज पानि               | २€३              | १५३             | ह०         |
| सिर पर मुकट की क्या भजब         | ३३७              |                 | रे०        |
| सुंदर सुघर सलोना                | ३१८              |                 | रे०        |
| सुंदर सुघर सलोना सोहन           | ३३३              |                 | रे०        |
| सुजन सोई लेत भय तें राखि        |                  | १३५             | _          |
| सुबह-शाम स्थाम तुभा फिराक में   | ३१५              | _               | <b>₹</b> 0 |
| सुरित लगी रहै नित मेरी          | १स्७             | २३              | त्र०       |
|                                 |                  |                 |            |

| त्रजनिधिजी के पदों की प्रतीकानुकमणिका |                  |        |             |
|---------------------------------------|------------------|--------|-------------|
| ndi ne dadi di mba                    | gg-              | पद-    | श्रंथ-      |
| पदें। या रेखतें। के प्रतीक            | संख्या           | संख्या | नाम ॥       |
| सैयो म्हारी रसियो छैल मिलाय           | २०२              | ४३     | <b>ল</b> ০  |
| स्याम गारी की माल फिरावै              | २०३              | ५०     | न्न०        |
| स्याम पै नित हित चित की चाय           | १७५              | ७७     | मु०         |
| स्याम हुसन पर सजा लपेटा               | ३५४              | १५७    | <b>रे</b> ० |
| ( ह )                                 |                  |        |             |
| हम तो चाकर नंदिकसोर के                | १६०              | १€     | मु०         |
| इम तै। प्रीति रीति रस चाल्यौ          | २१-€             | ११८    | ঙ্গত        |
| इम तै। राधाकुष्त-उपासी                | १ <del>८</del> ४ | 88     | <b>ब</b> ०  |
| हमने तेरा स्यानप जान्यौ               | २२७              | १५०    | न्न         |
| हमने नेह स्थाम सें। कीना              | १६१              | २२     | मु०         |
| हम पर मिहर भी करके                    | ३१७              | २६     | रे०         |
| हम व्रजबासी कवै कहाइहैं               | १ <del>८८</del>  | ३२     | <b>ज</b> ०  |
| हमारी वृ'दाबन रजधानी                  | १५८              | સ્     | सु०         |
| हमारे इष्ट हैं गोबिंद                 | ર-દદ્            | १६३    | ह0          |
| हरि केसी कान्हर राधा बर               | २०⊏              | ६७     | न्न०        |
| हरि विन को सनेह पहचानै                | २०२              | ४६     | ਕੇo         |
| हरि सो नाहि कोऊ रिभवार                | १६स              | ५२     | मु०         |
| हरतो मन मेरे। छैल कन्हैया             | २ <del>८६</del>  | १७४    | ₹०          |
| हाय! तेरे गम में भ्राह                | 338              | ६७     | रे०         |
| हिंडोरे भूलन आई छवि-निधि              | २४€              | 8      | ह०          |
| हीरन खित रास-मंडल                     | २११              | ८२     | त्रo        |
| हुआ कुछ खेल के माई'                   | ३६६              | १⊏२    | रे०         |
| हुसन का जशन था वेहतर                  | ₹8 <del>-£</del> | 888    |             |
| हुरन का दिमाक श्रजव                   | ३३८              | 5-6    | रे०         |

|                                 | নিম-   | पद-               | <b>श्रंथ-</b> |
|---------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| पर्दों या रेखतों के प्रतीक      | संख्या | संख्या            | नाम           |
| हुस्न मद खुमार सेति             | ३४१    | १०४               | रे०           |
| हे गाजें वाजें गहरे निसान घुरें | १८३    | १०५               | मु०           |
| हे नॅदलाल सहाय करी जू           | २०६    | ४८                | त्र०          |
| हे री मनमोहन ललित त्रिभंगी      | १७५    | <b>৬</b> ४        | मु०           |
| हेला रे गैारी सी किसोरी         | २५१    | १०                | ह०            |
| हेली हे नहिं छूटें म्हारी काँग  | १७८    | . দেও             | सु०           |
| हे हेली री म्हारी सौंवरो        | १६-६   | ५३                | मु०           |
| हैं व्रजचंद के हम दास           | २१३    | <del>၎&amp;</del> | न्र०          |
| है को री मोहन ऋति नागर          | २०२    | 80                | <b>ब्र</b> ०  |
| हैगा मना बहार में गुलजार        | ३६५    | ३७६               | रे०           |
| है मन-मोहन स्याम सुघर वह        | ३३७    | ⊏६                | रे०           |
| होजी ब्रजराज नवेला आज           | १८०    | સ્છ               | मु०           |
| होजी महास्यूँ बेलो क्योंने राज  | १⊏२    | १०३               | सु०           |
| होजी महे ता जाँगीछै जी राज      | १८०    | ಕ್ಷ               | सु०           |
| होत लगीहें मन ही न्यारे         | २०३    | 84                | <b>ब्र</b> ०  |
| होरी के बावरे हैं बिहारी        | १७८    | 55                | मु०           |
| होरी मैं जुलमी जुलम करें        | २२०    | १२१               | व्र           |
| होसनाइक खिलार जसुमति की         | २१स    | १२०               | व्र०          |
| हैं। हारी इन ग्रॅंखियनि ग्रागैं | २०६    | ४स                | न्न०          |
|                                 |        |                   |               |

नाट-व्यजनिधिनी की छाप के पदों या रेखतों श्रादि की संख्या १६४ है। इनमें कुछ दोबारा भी श्रा गए हैं। 'इ' श्रचर के श्रंतर्गत पदों में एक पद की क्रम-संख्या नहीं छपी थी। श्रतः श्रचरें। की गणना में १६३ पद ही

श्राते हैं श्रीर 'सेारठ ख्याल' श्रीर 'रास का रेखता' भी इस श्रनुक्रमणिका के ही श्रंतर्गत है। इनके श्रतिरिक्त श्रन्य पद भी 'ब्रजनिधि'जी-रचित श्रतीत होते हैं, परंतु संदिग्ध होने से उन्हें इस श्रनुक्रमणिका में स्थान नहीं दिया गया। इस श्रनुक्रमणिका के तैयार कराने में चैाबे सूरजनारायण्जी 'दिवाकर' ने बढ़ी सहायता की है, तद्थे उन्हें धन्यवाद।

्य्रशुद्धिपत्र

|                   |        | ्अशुद्धिपत्र       | ι                           |
|-------------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| 88                | पंक्ति | भ्रशुद्ध           | गुद्ध                       |
| ¥ <b>ः</b>        | 8      | नाचते              | नाचने                       |
| 33                | 35     | दिलंहरा            | दिल हरा                     |
| 33                | 8      | रंग                | ृं संग                      |
| "                 | ८ मुजत | र्द कहा कीमा       | मुफ्त दर्द का हकीमा         |
| 35                | ६ मनु  | मन के दई कमची      | ''दिल ग्रस्प लगी दुमची''    |
| 33                | १० सत  | कोटि के इक समची    | मनुंमन के दई कमची           |
|                   |        |                    | सत कोटि के इक समची          |
| 11                | १२ भ   | रिभ्रि के नैन चमची | भ्रमृत भ्रदा को पीन।        |
|                   |        | X' X ₃X₁ -X        | ं भरि मरि के नैन चमची       |
| ४ <del>८</del>    | १६     | वभो                | ,<br><b>छ</b> ड़े           |
| 11                | 84     | घिर रखि ररिष र     | व्यरर् थिरर् थिरर् थिर      |
| 1)                | 44     | ' श्रांत भेहें     | <b>मा खड़े</b> हैं          |
| ))<br>-           | २५ .   | दर मारी            | * -                         |
| र्व               | €      | सुगंघ              | सुधंग                       |
| n                 | १०     | कटत कधिलंग         | ा कट तकथिलंग <sub>हिं</sub> |
| 71                | 88     | <b>दो</b> नागड़दी  | नागड्दी                     |
| £0                | ,१२    | वक्तु तक्तु        | तध्कु तध्कु                 |
|                   |        | <b>क</b> ड़ोकि     | <b>छ</b> ड्तांकि            |
| ) †<br>•          | 8.4    | वजी                | बजे                         |
| 3 <u>1</u><br>3 2 |        | व जैस              | बजैहें                      |
|                   | 1 5    | सोन                | ं खेातै'                    |
| <b>{</b> ¥        |        | पूर्ण कला<br>न हे  | पूर्ण चंदकला                |
|                   |        | 7 6                | नहीं                        |
|                   |        |                    |                             |

|              | 1 P     |                   |                         |
|--------------|---------|-------------------|-------------------------|
| ्र पृष्ठ     | पंक्ति  | त्रशुद्ध          | श्रद                    |
| १४७          | १२ ,    | e de              | ्री <b>ए</b>            |
| १५८          | - 5     | मोर-पखा वा        | मार-पखावा               |
| १४६          | ३       | ं सुर-दुंदुभि     | सुभ दुंदुभि             |
| "            | 5       | हो हो 🦩           | है हो                   |
| 37           | ન્દ     | " "               | "                       |
| "            | १०      | "                 | 77 77                   |
| ,,           | ११      | " "               | 7, 1,                   |
| 860          | १६ औ    | र १७ ×            | थ्रीर न कबहूँ काहू जाने |
|              | को मध्य | । में             | विके हाथ चितचार के      |
| १७४          | v       | व्रज हो           | व्रजराज हो              |
| 77           | ÷       | ध्री जक लगी       | े ग्रीचक लागी           |
| १⊏३          | २२      | जनम               | जु मन                   |
| <b>१-</b> €६ | ¥       | द्रुम द्रुम       | भुम भुम                 |
| २०३          | ₹,      | दोत लगै है        | होत लगै। हैं            |
| "            | રૂ      | भाजे              | भोजे                    |
| २०४          | २३      | कर्न ,            | कर्नन                   |
| २०५          | 8       | कान्ह             | काहू                    |
| ,<br>,,, ~   | "       | मेरै              | मरी                     |
| २०७          | १-६     | बटि               | बढ़ि ्र                 |
| २०८          | १८      | श्रीर             | कोर                     |
| "            | २१      | सुगंध             | सुहंग                   |
| २१०          | २०      | ढरत न ढारे        | टरत न टारे              |
| <b>२१६</b>   | १०      | <b>थार</b> राजन   | थार राजत                |
| २२२          | Æ       | हे रे             | हेरे                    |
| 77           | १०      | पापाबुंद भजि भेरे | पापवृंद भिज मेरे        |

## [ ३ ]

| 1787           | पंक्ति    |                              | शुद्ध               |
|----------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| वृष्ठ          |           | <b>म</b> शुद्ध               |                     |
| <b>२</b> ८२    | १⊏        | <b>उहाँ</b>                  | वहाँ                |
| ž,             | १-६       | नकशा जहाँ                    | नक्श सा तहाँ        |
| <b>55</b>      | २१        | ऐयार                         | है यार              |
| 37             | २४        | तुम्हारा                     | तुम चीर             |
| २८७            | १८        | लहा (१)                      | ले जा               |
|                |           | \$                           |                     |
|                | ं बूटे हु | ए पाठांतरेां का              | विवरणपच             |
| <b>प्र</b> ष्ठ | पंक्ति    | पाठ                          | पाठातर              |
| AE.            | १२        | उभक्त देखन                   | मुड़ि के देखने      |
| 77             | २० -      | विहारी                       | मुरारी              |
| ६०             | 5         | मुनि मनुज                    | मुनीमन जु           |
| 77             | १७        | मुरचंग                       | मुहर्चंग            |
| २२३            | ५ जोव     | <b>करनी ही ऐसी '</b> 'ब्रजनि | धि" "त्रजनिधि" ऐसी  |
|                | ते। व     | म्यों बढ़ई मेा मन चा         | ह जो करनी ही ऋधिक   |
|                |           |                              | करी क्यों चाह       |
| २८२            | २५        | दद                           | दाद                 |
| २८७            | १३ देखे   | ा पतंग शमे पै                | देखा शमा के ऊपर     |
|                | जी        | श्राप ही जलावे               | परवाना जी जलावे     |
| 2)             | २१ गुल    | जेवर कुल पहिरे               | पहरे हैं ग्रंग जेवर |
|                | दस्त      | फूल फिरावे                   | कर में कमल फिरावे   |

|                                 | पृष्ठ- | पद-           | श्रंथ-       |
|---------------------------------|--------|---------------|--------------|
| पदों या रेखतों के प्रतीक        | संख्या | संख्या        | नाम          |
| हुस्न मद खुमार सेति             | ३ं४१   | १०४           | रे०          |
| हे गाजें बाजें गहरे निसान घुरें | १⊏३    | १०८           | मु०          |
| हे नॅदलाल सहाय करी जू           | २०६    | ४८            | व्र०         |
| हे री मनमोहन ललित त्रिभंगी      | १७५    | ७४            | मु०          |
| हेला रे गैारो सी किसोरी         | २५१    | १०            | हु ०         |
| हेली हे नहिं छूटें म्हारी काँग  | १७८    | <u> </u>      | मु०          |
| हे हेली री म्हारी साँवरो        | १६स    | ५३            | मु०          |
| हैं ब्रजचंद के हम दास           | २१३    | <del>८६</del> | न्र०         |
| है को री मोहन अति नागर          | २०२    | ४७            | <b>न</b> ०   |
| हैगा मना बहार मे गुलजार         | ३६५    | १७६           | रे०          |
| है मन-मोहन स्याम सुघर वह        | ३३७    | ⊏६            | रे०          |
| द्दोजी वजराज नवेला आज           | १८०    | ન્દ્રહ        | मु०          |
| होजी म्हॉस्ँ बोलो क्योंने राज   | १८२    | १०३           | मु०          |
| होजी महे तो जाँगीछै जी राज      | १८०    | 운드            | .सु०         |
| होत लगाहैं मन ही न्यारे         | २०३    | 8=            | 昇り           |
| होरी के बावरे हैं विहारी        | १७५    | 55            | मु०          |
| होरी मैं जुलमी जुलम करे         | २२०    | १२१           | <b>ब्र</b> ० |
| होसनाइक खिलार जसुमति की         | २१६    | १२०           | স০           |
| हैं। हारी इन ऋँखियनि स्रागैं    | २०६    | ४स            | <b>ब्र</b> ० |

नाट—ब्रजनिधिजी की छाप के पदों या रेखतों श्रादि की संख्या १६४ है। इनमें कुछ दोबारा भी श्रा गए हैं। 'इ' श्रचर के श्रंतर्गत पदों में एक पद की क्रम-संख्या नहीं छपी थी। श्रतः श्रचरों की गणना में १६३ पद ही

थाते है थीर 'सेरठ ख्याल' थीर 'रास का रेखता' भी इस अनुक्रमणिका के ही श्रंतर्गत है। इनके श्रतिरिक्त अन्य पद भी 'ब्रजनिधि'जी-रचित प्रतीत होते है, परंतु संदिग्ध होने से उन्हें इस अनुक्रमणिका में स्थान नहीं दिया गया। इस अनुक्रमणिका के तैयार कराने में चौत्रे स्रजनारायणजी 'दिवाकर' ने चदी सहायता की है, तदर्थ उन्हें धन्यवाद।

```
शुद्ध
      पंकि '
ăß
                नाचते
४ूद
                                     दिल हरा
                 - दिलंहरा
        8,"
 33
                                     ्रं संग
                  रंग
         ८ मुजदर्द कहा कीमा सुभ दर्द का हकीमा
  33
  "
         ६ मतु सन के दई कमची "दिल ग्रस्प लगी दुमची"
         १० सतकोटिके इक समची मनु मन के दई कमची
              भ्रमृत भ्रदा को पीवी सत कोटि के इक समची
          १२ भरिभरिके नैन चमची अमृत अदा की पीना
               x' x - x मिरि मरि के नैन चमची
                    ं छमों
                                            छड़े
     4.8
           १८ धिर रखि ररिष र
                                         थिरर् थिरर् थिर
     53
                     भाँख भेहें
                                          म्रा खड़े हैं
           3-8
      17
                  ् डर भारी 💉
सुगेंघ
           २५.
                                          उरका री
      33
     60
           Æ
                                           सुधंग 📝
            36
                      कटत कधिलंग
                                           कट तकधिलंग
      33
                      दीनागड़दी
            88
                                           नागड़दी.
       11
            185
                       वकु तकु
       ##
                                            तथ्कुं तक्कुँ
      10
             १२
                       छड़ोिक
                                            शृह्तांकि
             १३
                       वजै
                                             बजे
             88 .
                        व जैह
                                           बजैहें
        11
              38
                        स्रोनं
        11
                                            खालै'
        $1
                        पूर्ण फला
                                           पूर्ण चंदकला-
       £X0
               18
                        न दे
                                          नहीं
```

## . [ २ ]

| , ঘূষ্ট     | पंक्ति      | त्रग्रह            | शुद्ध                 |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| १४७         | <b>१२</b> , | ह                  | ALCO                  |
| १५८         | 5           | मोर-पखा वा         | मार-पखावा             |
| १५६         | ३           | सुर-दुंदुभि        | सुभ दुंदुभि           |
| 77          | 5           | हो हो              | है हो                 |
| 77          | £           | " "                | 73 73                 |
| "           | १०          | "                  | 77 77                 |
| "           | 88          | " "                | 73 73                 |
| १६०         | १६ औ        |                    | धीर न कबहूँ काहू जाने |
|             | को मध्य     |                    | विके हाय चितचार के    |
| <b>१</b> ७४ | v           | व्रज हो            | व्रजराज हो            |
| "           | Æ           | ध्री जक लगी        | श्रीचक लागी           |
| १८३         | २२          | जनम                | जु मन                 |
| १-६६        | ¥           | द्रुम द्रुम        | सुम सुम               |
| २०३         | २           | दोत लगे है         | होत लगीहें            |
| 77          | ३           | भाजे               | भोजे                  |
| २०४         | २३          | कर्न               | कर्नन                 |
| २०५         | 8           | कान्ह              | काह्                  |
| ,<br>,      | "           | मेरै               | मरै                   |
| २०७         | १स          | <b>ਕ</b> ਣਿ        | बढ़ि ्रं              |
| २०८         | १=          | श्रीर              | कोर                   |
| "           | <b>२</b> १  | सुगंध              | सुढंग                 |
| २१०         | २०          | ढरत न ढा <b>रे</b> | टरत न टारे            |
| २१६         | १०          | थारराजन            | थार रानत              |
| २२२         | Æ           | हे रे              | हेरे                  |
| 79          | १०          | पापावृद भिज भेरे   | पापवृंद भिज मेरे      |

## [ ३ ] .

| पृष्ठ      | पंक्ति | प्रशुद्ध    | शुद्ध         |
|------------|--------|-------------|---------------|
| र⊏२        | १८     | उहाँ        | वहाँ          |
| 3,         | १स     | नकशा जहाँ   | नक्श् सा तहाँ |
| 5 <b>5</b> | २१     | <b>ऐयार</b> | है यार        |
| ,,         | २४     | तुम्हारा    | तुम चाेर      |
| २८७        | १८     | लहा (१)     | ले जा         |

## कूटे हुए पाठांतरों का विवरणपत्र

| 58  | पंक्ति | पाठ                 | पाठांतर                       |
|-----|--------|---------------------|-------------------------------|
| ¥-£ | १२     | उभक देखन            | मुङ् के देखने                 |
| "   | २०     | <sup>-</sup> विहारी | मुरारी                        |
| Éo  | ς.     | मुनि मनुज           | मुनीमन जु                     |
| 77  | १७     | मुरचंग              | मुह <b>चंग</b>                |
| २२३ | ५ जो   | करनी ही ऐसी ''वर्जा | निधि" "वजनिधि" ऐसी            |
|     | वेा    | क्यों बढ़ई मेा मन च | ाह जो कर <b>नी</b> ही ग्रिधिक |
|     |        |                     | करी क्यों चाह                 |
| २⊏२ | २५     | दर्द                | दाद                           |
| २८७ | १३ देर | बेा पतंग शमे पै     | देखा शमा के जपर               |
|     | जी     | भ्राप ही जलावे      | परवाना जी जलावे               |
| ,,  | २१ गुर | त जेवर कुल पहिरे    | पहरे हैं छंग जेवर             |
|     | दर     | त फूल फिरावै        | कर में कमल फिरावै             |